

48.3

## लामाओं के देश (तिब्बत) में

प्रकाशक

इंडियन प्रेस, लिमिटेड,

प्रयाग

१९४१

[ मूल्य |=)

Published by
K. Mittra.
The Indian Press, Ltd.,
Allahabad.

Printed by
A. Bose,
at The Indian Press, Ltd.,
Benares-Branch.

# गुरुकुल का

### लामाओं के देश (तिन्वत) में

#### तिब्बत का हाल

हमारे देश के उत्तर में सबसे बड़ा पहाड़ हिमालय है। उसमें तिब्बत बड़ा त्रजीब देश है। वह हज़ारों मील लम्बा-चौड़ा पठार है। वह जितना ऊँचा है जतना ही ठएडा है। प्रायः बारहों महीने वहाँ के नदी-नालों और भीलों का पानी जमकर बर्फ़ बना रहता है। हड्डियों तक को कँपा देनेवाली वहाँ की ठएड में, बीच-बीच में, ज़मीन का फोड़-। कर गर्म पानी के फ़ुच्चारे उठते रहते हैं। यह मानों पृथ्वी माता की तपी हुई स्नेहधारा है। इस पथरीले देश में न तो बहुत घास उगती है और न हरे-भरे मैदान ही हैं। फिर फूल होंगे ही कहाँ से ? इसलिए तिब्बतियों की पूजा का सामान है फ़ूलों के बदले पत्थरों की तरह-तरह की छोटी-छोटी बटियाँ। हमारे यहाँ जैसे बड़े-बड़े घने जङ्गल हैं वैसे वहाँ नहीं हैं, वहाँ तो छोटे-बड़े पहाड़ ही पहाड़ हैं। बाहर भी चारों त्र्योर, त्र्यासमान को छूनेवाले, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ेां का घेरा है। हाँ, भेड़ें, हिरन, जङ्गली गर्धे, सुरागायें, गीदड़, थाड़े-बहुत भेड़िये, चीते और कस्तूरी-मृग पाये जाते हैं। वहाँ विना पूँछ के चूहों की बहुतायत है। ये जब पिछले पैरों के बल, कान खड़े करके, गम्भीरता से बैठ जाते हैं तब छोटे त्राकार के कङ्गारू से जान पड़ते हैं। ग्रुर्ग़ाबियाँ, बगले और दो-चार तरह के अन्यान्य रङ्ग-बिरंगे पक्षी भी नदी-नालों अौर भीलों

के किनारे बैठकर पह्ल फड़फड़ाते और कलरव करते रहते हैं। वहीं से तो जाड़ें में मुर्ग़िवयाँ, आकाश-पार्ग से उड़कर, बङ्गाल में और अन्य पान्तों के नदी-नालों तथा भीलों के किनारे आ जाती हैं। चील, गीध एवं कुत्ते किस देश में नहीं होते ? तिब्बत के कुत्तों के बदन पर बड़े-बड़े काले-काले बाल होते हैं। उनकी आँखें डरावनी होती हैं। तिब्बत में बाघ और भालू भी होते हैं लेकिन बहुत कम। वहाँ उनकी तादाद इतनी कम है कि शायद ही कभी वे दिखाई पड़ते हैं।



बिना पूँ छ के चूहे

तिब्बत के मनुष्यों की शकत्त-सूरत का क्या कहना ! सिर पर गोल टोपी, शरीर पर पाँच-छ: ढीले-ढाले लटकते हुए कुर्ने और पैरों में अजीब शकत का बूट जूता। न तो वहाँ के लोग नहाते-धोते हैं और न दाँत ही पाँजते हैं। उनकी देह पर मैल की मोटी सी तह जमी रहती है। तिब्बतियां

के बदन से ऐसी बदबू निकलती है कि दूसरे देश का कोई आदमी उनके पास खड़ा नहीं रह सकता। गन्दा रहना उनके लिए बड़े गर्व की बात है; मानो जो जितना गन्दा रहे वह उतना ही भाग्यवान् है। देह का मैल देखकर ही ज्याह के समय लड़की पसन्द की जाती है। तिब्बती लोग भूत-पेतों से बहुत डरते हैं। ये लोग भूतों को भगाने की अनिगनत तरकीवें जानते हैं। तिब्वत में जी के सिवा और किसी श्रम की खेती नहीं होती। इतने उएडे श्रौर ऊँचे देश में दूसरी फ़सल होगी ही कौन सी ? इसी से तिब्बतियों का मुख्य भोजन जी, सुखाया हुआ कचा मांस, चाय और उसके साथ मक्खन है। लेकिन मक्खन बहुत दिनों का पुराना होना चाहिए। चालीस-प्रचास वर्ष का पुराना मक्खन बहुत बढ़िया माना जाता है। उसको तिब्बती लोग बड़ी तारीफ करके खाते हैं। वे लोग इस मक्खन के तरह-तरह के खिलौने बनाते हैं। इनके बनाने में जैसी कुछ कारीगरी की जाती है, उसी के अनुसार ये देखने लायक भी होते हैं। तिब्बती लोग द्ध से बड़ी नफ़रत करते हैं। उन लोगों का चाय बनाने का तरीक़ा भी अजीब है। उनकी चाय में न तो द्ध पड़ता है अपीर न चीनी। वे मीठी चीज़ भी ज़्यादा नहीं पसन्द करते। चाय में सोडा, नमक श्रीर मक्खन पड़ता है। इन चीज़ों के साथ उबालकर जो विचित्र चाय बनाई जाती है उसका तिब्बती लोग, आँखें मूँद-मूँदकर, बड़े आराम से गरम-गरम पीते हैं।

तिब्बत के लोग बौद्ध मत की मानते हैं। लामा या पुरोहित लोग ही देश के कर्त्ता-धर्त्ता हैं। इन पुरोहितों के मुखिया की दलाई लामा कहते हैं। दलाई लामा लासा में रहते हैं इसलिए लासा शहर तिब्बत की राजधानी ( लामाधानी ) है। यह सब होते हुए भी तिब्बती लोग स्वाधीन हैं। वे लोग बड़े देशभक्त होते हैं। उन्हें अपने देश से इतना भेम है कि वे तिब्बत में किसी विदेशी का आना तिनक भी पसन्द नहीं करते। इसके लिए वे न जाने कितने प्रयत्न किया करते हैं। देश के भीतर और बाहर चारों ओर गुप्तचर दिन-रात चौकसी करते रहते हैं। गुप्तचरों की आँख बचाकर, पहाड़ों को लाँघकर, उस देश में जाना बड़ी जोखिम का काम है। लेकिन देश-विदेश की सैर हमें बहुत पसन्द है इसलिए एक दिन हम, गुप्त रूप से, तिब्बत के लिए रवाना हो गये। रास्ते में जो-जो कठिनाइयाँ पड़ीं और जो कुछ देखा-सुना उसका वर्णन किया जाता है।

### तिञ्चत के रास्ते में

उस समय अपने देश में बरसात ख़तम होने की थी। बर्फ़ के देश में भी ठएड की अधिकता नहीं हुई थी—पहाड़ी रास्तों में भी बर्फ़ का नाम न था। अपने नेपाली नौकर 'बहादुर' की साथ लेकर एक दिन हम दार्जिलिंग पहुँचे। तय यह कर लिया था कि सिकिम होकर तिब्बत जायँगे। दार्जिलिंग पहुँचकर कई तरकी में सोचीं। वेष बदलने के लिए कई तिब्बती पेशाकों, एक जोड़ा बूट, एक काला चश्मा, गुल्चूवन्द, नेपाली ख़ुकड़ी और पहाड़ी सफ़र के लायक़ एक लम्बी सी बाँस की लाठी इत्यादि ज़रूरी चीज़ें ख़रीद लीं। बहादुर यद्यपि हमारा विश्वासपात्र और बहुत पुराना नौकर था, फिर भी हमने अपना इरादा उसको नहीं बतलाया।

इसके बाद एक दिन तड़के वेष बदलकर बहादुर और उसके एक सिकिम-निवासी मित्र की साथ लेकर हम बड़ी-बड़ी गटरियों और पोटलियों सिहत, तीन भीटिया टहुओं पर सवार होकर, रवाना हो गये। रास्ता कहीं नीचा है कहीं ऊँचा। बरसाती पानी की वजह से बेहद फिसलन है। रास्ते के देानों त्रोर पहाड़ पर तरह-तरह के पेड़-पौधों और लताओं का घना जङ्गल है। पेड़ फूलों से लदे हैं। जङ्गली पेड़-पौधों और फूलों की उग्र त्रथवा मधुर गन्ध त्रार्द्ध वायु के साथ त्रा रही है। चारों त्रोर छोटे-बड़े कई तरह के पहाड़ हैं—घने जङ्गल हैं; माने हरा दुशाला त्रोढ़े हुए हों। किसी पहाड़ के सिर पर बर्फ़ की टोपी है; कोई नंगे सिर हैं, किसी के सिर पर बादलों का साफ़ा है और उन सबके ऊपर शान्त त्राकाश नीले



तिब्बत के रास्ते में

शामियाने की तरह जान पड़ता है। चारों श्रोर सन्नाटा है। बीच-बीच में भरने की त्र्यावाज़ ऋौर द्र या नज़दीक चिड़ियों की सुहावनी चहक सुन पड़ती है। हम लोगों के मन में खासी उमङ्ग है। ऐसा जान पड़ा कि यह सब देखकर तीनों टट्ट्यों में भी फ़ुर्ती आया गई है। यों त्रानन्द से भरपूर होकर चलते-चलते हम लोगों ने तिस्ता नदी के। पार कर जिया। अब कठिन। इयों के दशन हुए। नदी से कुछ दूर जाते ही चारों त्र्योर ऋषेरा करके बादल घिर त्र्याये। उनकी गड़गड़ाहट बड़ी भयङ्कर थी। श्राँधी-पानी के साथ-साथ बार-बार विजली चमकने लगी । दूर पहाड़ पर कड़ककर बिजली गिरी। पल भर में ताएडव नृत्य होने लगा। ऐसा जान पड़ा, माना देवता हम लोगों पर रूठ गये हैं। या तो वे हम लोगे। को हवा में उड़ा ले जायँगे या विजली की आराग में जला देंगे। त्रासपास कोई ऐसी जगह भी नहीं जहाँ जाने से बचाव हा सके। अपन्त में, रास्ते के किनारे, एक बड़े से सागीन के नीचे हम बहों प्राणी एक दूसरे से सटकर खड़े हो गये। थोड़ी देर तक ज़ोर की श्रांधी चलती रही। इसके बाद वायु देवता श्रकस्मात् बादलों की दूर उड़ा लो गये। अब चारों अयोर धूप चमकने लगी। काश्चनजङ्घा की सुनहली चांटी दीख पड़ी।

इस पेड़ के नीचे, पेशाक बदलकर, हम तिब्बती बन गये। बहादुर श्रौर उसका साथी — जिसका नाम तो था लातुङ् लेकिन जिसकी श्रक्तमन्दी देखकर हम जिसे 'बेवकू फ़' फहते थे — हमारी पेशाक देखकर हँसते-हँसते लोटपोट हो गया। तिब्बती जासूसों की श्राँखों में धूल भोंकने के लिए ही हमने पोशाक बदली थी। तिब्बती जासूस सिकिम राज्य में भी चक्कर लगाते रहते हैं। श्रगर उन्हें किसी तरह यह पता चल जाय कि कोई विदेशी उनके देश में जाने की कोशिश कर रहा है तो उसकी ख़ैरियत नहीं। या तो वे उसे श्राँगरेज़ों के हवाले कर देंगे श्रौर यदि ऐसा न कर पावेंगे तो तिब्बत के निर्जन पहाड़ी मार्ग में मारकर खपा देंगे। वहाँ से हम लोग फिर श्रागे बढ़े।

रास्ता एक ही सा है। इसके बाद कई के।स चलने पर एक गाँव मिला। गाँव में बहुत थोड़े घर थे; आबादी भी अधिक नहीं थी। हमें नक़ली वेष में तिब्बती समभ्रतने की भूल गाँववालों ने की, लेकिन गाँव के कुत्तों ने हमें विदेशी समभ्रकर निकाल बाहर करने में कमी नहीं की। गाँव में थोड़ा विश्राम करने की इच्छा थी किन्तु अभागे कुत्तों ने दम न लेने दिया। अब तय कर लिया कि आगे किसी गाँव में न जायँगे—बाहर ही बाहर निकल जाया करेंगे। नहीं तो ये कुत्ते ही हमारे विदेशी होने की पहचान करा देंगे। हम लोग टहुओं को दौड़ाकर गाँव के बाहर निकल गये। इसके बाद चलते-चलते सन्ध्या समय एक गाँव के पास पहुँचे लेकिन कुत्तों के डर के मारे गाँव के बाहर ही रात बिताने का प्रबन्ध किया।

सन्ध्या हो जाने के बाद आकाश में चन्द्रमा निकल आया।
चारों ओर चाँदनी छिटक गई। सोचा था कि आराम से सेकर दिन
भर चलने की थकावट दूर करेंगे—ठएढ भी ख़्ब लग रही थी;
लेकिन नींद का आना तो रहा दूर, एक मिनट के लिए स्थिर होकर
एक जगह बैठ या खड़े भी न हो सके। शहद की मिक्खियों की
तरह भनभनाते हुए अउएड के अउएड मच्छर चारों ओर से आ गये।
ऐसा डर लगने लगा कि ये मच्छर कहीं हम लोगों के आसमान
में न उठा ले जायँ। लेकिन 'बेवकूफ़' और 'बहादुर' भरपेट

भोजन करके ख़रीटे लोने लगे । हमें सारी रात मच्छरों से युद्ध करना पड़ा।

सबेरे हमारी आँखें और मुँह फूलकर तोबड़ा हा गया। तबी अत भी बहुत ख़राब मालूम होने लगी। लेकिन जाने के सिवा उपाय ही क्या है। जाना ही पड़ेगा। रास्ता भी यहाँ से बहुत ऊबड़-खाबड़ है; बड़े-बड़े पहाड़ों पर चढ़ना और उतरना है। कहीं-कहीं पर रास्ता एक हाथ से भी कम चौड़ा है। उसके एक आरे तो श्रासमान के। छुनेवाला पहाड़ है श्रीर दूसरी श्रोर बहुत गहरा खड़ । बरसात के पानी ऋौर काई से रास्ते में बहुत ही फिसलन है। एक बार पैर फिसलते ही उस खड्ड में गिरने पर तिब्बत के बदले यमलोक पहुँच जायँगे। सबेरे बहादुर श्रीर बेवकुफ़ का धिक्याकर रसोई का पवन्ध करने के लिए कहा। दोनों ने विचित्र मांस प्रकाया। रास्ते के किनारे जो जङ्गली पत्तावहार के पेड़ थे उनके पत्ते और पका हुआ मांस, साथ-साथ इर एक के लिए एक-एक प्याला चाय भी बनाई गई। किन्तु इमने उस मांस की छुआ तक नहीं। चाय के साथ पावरोटी खाकर पेट भर लिया। उन दोनों ने डटकर वह मांस, चाय अौर पावरोटी खाकर पेट भरा और डकार ली। घास-पात खाने से टटुर्झों का भी पेट भर गया। इसके बाद गठरी इत्यादि बाँधकर हम लोग रवाना हुए। लेकिन उस रास्ते में टट्डुओं पर सवार होने की हिम्मत न हुई। उन पर हम लोगों ने गठरी-मोटरी ही लाद दी।

उस ऊँचे-नीचे फिसलनवाले रास्ते पर तीनों श्रादमी, टहुश्रों की लगाम खींचते हुए, बड़ी सावधानी श्रीर कठिनाई के साथ चल रहे हैं। हिमालय की ठएड है; फिर भी परिश्रम के मारे सारा शरीर

पसीने से तर हो गया। प्यास के मारे गला सुख गया। बोतल में भरा पानी साथ में था। उसमें से एक-एक घूँट पानी पीकर प्यास बुभाई। रास्ते में, बीच-बीच में, दो-चार बटोही मिलने लगे। वे सभी सिकिमी हैं। सिर्पर गुँथी हुई चोटी, बदन पर ढीला-ढाला कुर्ता श्रौर पैरों में बिना फ़ीते के बूट पहने गश्त लगानेवाले एक-दो पुलिस के सिपाही भी मिले। लेकिन इन लोगों को घोला देने में हमें तनिक भी कठिनाई नहीं हुई। 'कहाँ जाते हो ?' यह पूछने पर कह देते थे कि "हम लोग ऊन के रोज़गारी हैं। पारी गाँव में ऊन लेने जा रहे हैं।" पारी ठीक उस जगह है जहाँ तिब्बत और सिकिम की सीमा मिलती है। बड़ी कठिनाई से सारा दिन चलते-चलते सन्ध्या समय हम लोग एक पहाड़ पर पहुँचे। नीचे चुम्बी नाम की उपत्यका है—बहुत दूर तक बिछा हुआ एक गहरे सब्ज़ रंग का गलीचा सा। दूर पहाड़ की चोटी पर उस समय सूर्यदेव बैठे हुए थे। उनकी लाल आभा में उपत्यका बड़ी सुहावनी लग रही थी। शारीर थका हुआ और भूख से व्याकुल है। अब एक पग भी चलने की शक्ति नहीं: लेकिन पहाड़ पर रात बिताने की सुविधा न देखकर समय रहते चटपट नीचे उतरकर एक पेड़ के नीचे डेरा डाल दिया।

बहादुर ने सूखी लकड़ियाँ लाकर आग जलाई। बेवकूफ मांस काटने-कूटने लगा और हम जूते खोलकर टट्डुओं के पास खड़े हो स्थान को अच्छी तरह देखने लगे। चारों ओर बड़े-बड़े पेड़, भाड़ियाँ, जङ्गल और लम्बी-लम्बी घास थी। दूर-दूर पर धुँधले से पहाड़ों की कृतार थी। ऐसा जान पड़ता था मानों दैत्यों का सुंड हाथ पकड़े खड़ा है। आकाश में और उन दैत्यों के सिर पर बहुत सा

अबीर गिराकर सूर्यदेव चुपचाप खिसक गये। दूर एक पेड़ के ऊपर कुछ पक्षियों के कलरव के श्रतिरिक्त और किसी प्रकार का शब्द सुनाई नहीं देता । सामने जङ्गल था। घास की नोकों पर अकस्मात जोंकों देख पड़ीं। एक-दो नहीं-तीन-चार सौ ! वे कलावाज़ी खाती हुई सङ्गीनधारी पलटन की भाँति चारों त्रोर से हम लोगों का घेरती त्रा रही थीं। सत्यानाश हो गया। हम लोग समभते थे कि हमारे गाँव में ही ये छोटी जोंकों हैं; िकन्तु यहाँ ता उन्हीं का राज्य है। हमने बहादुर और बेवकुफ़ से चिरुलाकर कहा कि होशियार हा जात्रों! किन्तु वे लोग बेखटके भोजन बनाने लगे। हम वहाँ से थाड़ी दूर हट अयो। किन्तु जायँगे कहाँ ? वहाँ भी जोंकें थीं। जोंकें रक्त पीने के लोभ से भाइ-भांख। इ में से बाहर निकलने लगीं। इसके बाद — कहने में भी देह काँपने लगती है-देखते क्या हैं कि हमारे पैरों में कोई पाँच जोंके चिपट गई। उधर तीन टट्टू घबराकर उछलने लगे। अब बहादुर और बेवक़ूफ़ भी भाजन बनाना छोड़-छाड़कर इधर-उधर भागने लगे। उनके हाथों में भी जोंकें चिपट गईं। कह नहीं सकते, हम लोगों की दशा देखने से जेंकों का आनन्द हो रहा था कि नहीं। हाँ, वे चारों त्रोर क्रूद-फाँद ज़रूर रही थीं। नमक लगाने पर जोंकों ने सब की छोड़ दिया। इमने चटपट जूते पहन लिये। समभ में न त्राया कि टटुक्रों की रक्षा के लिए क्या किया जाय। उतनी देर के लिए ते। जोंकों ने हमें छोड़ दिया, किन्तु यहाँ रात की सोवेंगे किस तरह ? निश्चय किया कि पेड़ पर चढ़कर रात बितावेंगे और टटुओं के। खोल देंगे। किन्तु द्वक्ष पर नहीं चढ़ना पड़ा; तीन ऊँची ऊँची चट्टानें। पर हम तीनें। जा बैठे। बहादुर और बेवक़्फू खा-पीकर

वेखटके बड़े आराम से सा गये। किन्तु तीनां टहुआं की और हमारी बड़ी दुर्गति हुई। टहू सारी रात इधर से उधर भागते रहे और हमें जागते-जागते रात बीती। मच्छरों की कृपा से हमारी नाक की नाक फूल गई।

लगातार दा-तीन रातें जागते कटी थीं, इससे हमारा मिज़ाज रूखा हो गया। उस समय भी चारों ओर थोड़ा-थाड़ा अँधेरा था। हमने बहादुर और बेवकूफ़ को खींचकर जगाया। किसी तरह, दो-तीन दिन में ही सीमान्त में पहुँचना चाहिए। नहीं तो जाड़े का मौसिम समीप ही था——िकसी दिन बरफ़ के गिरने से सीमान्त के दर्रे के बन्द हो जाने का खटका था। बहादुर और बेवकूफ़ आराम से ख़रीटे ले रहे थे। किन्तु हमारे ठेलाने से उनकी नींद टूट गई। बड़े बेमन से उठकर गठरी-पेटली बाँधी गई, फिर टट्डुओं का पकड़ लाये। अब फिर चलने की धुन है। उस दिन रसीई बनाने का प्रवन्ध नहीं किया।

रास्ता चलते-चलते पावरोटी खाकर भूख मिटाई। इसके बाद श्रपने हिसाब से चलकर तीन दिन में जहाँ पहुँचे वहाँ से सीमान्त बहुत दूर नहीं था—कुल बारह कोस रह गया था। सीमान्त के, आकाश को छूनेवाले, बड़े पहाड़ों की कतार बादलों की तरह सामने ही है। जिस प्रदेश से होकर हम इधर कई दिनीं से गुज़रे हैं उससे यह जगह बिलकुल जुदा है। गज़ब की ठएड है। एक तरह से पेड़-पोदे हैं ही नहीं। सब कुछ नीरस है, मिट्टी सर्ज़ है। जो देा-चार पेड़-पोदे हैं वे भी दूर-दूर बिखरे हुए हैं। किसी में पत्तियाँ नहीं हैं, केवल शाखाएँ हैं। ऐसी कड़ाके की ठएड में पेड़-पोदे होंगे ही किस तरह १ इसके सिवा इस देश में पानी की बूँद का भी नाम नहीं। बादलों को

हिमालय की ऊँची-ऊँची चेाटियाँ रोक लेती हैं, इससे इस ओर उनका गुज़र नहीं होता। भूले-भटके बादल आ भी जाते हैं तो उनका पानी मारे ठएड के जमकर बर्फ के रूप में गिरता है। चैाथे दिन सन्ध्या के लगभग जहाँ पहुँचे वहाँ एक ख़ाली मुसाफ़िरख़ाना था। उसी में रात बिताने का निश्चेय किया। उस दिन जैसी करारी भूख लगी थी वैसी ही नींद भी। खा-पीकर सा गये। दूसरे दिन सबेरे नींद टूटने पर देखा कि चारों ओर सफ़ेद रूई के फाहे-से बिखरे पड़े हैं। ऐसा जान पड़ा मानों इस ठएड के देश में किसी धुनिये ने बड़ी सी रज़ाई भरने के लिए रुई को धुनकर चारों ओर बिछा दिया है। पहाड़ों की चोटियों पर भी उसी रुई का ढेर लगा है। यह दृश्य लगता तो बहुत ही भला था, किन्तु हमारा ते। दिल दृहल गया। सब चैापट! ठएड का बुढ़ढा हमारे जाने से पहले ही पहाड़ को घेरकर बैठ गया। पहाड़ी दर्रा बहुत जल्द बन्द हो जायगा। किन्तु हमने आशा नहीं छोड़ी। जब घर से निकले हैं तब तिब्बत ज़रूर जायगे।

हम लोग जिस रास्ते से आ रहे थे वही प्रत्येक पहाड़ पर घूम-फिर-कर, चढ़ता-उतरता तिब्बत की सरहद की चला गया है। सब इसी रास्ते आति जाते हैं। इस कारण इस रास्ते पर चलने से पग-पग पर पकड़े जाने का डर था। लेकिन सामने एक गाँव था। दार्जिलिंग में ही हमने सुना था और बेवक़्फ़ ने भी कहा कि उस गाँव से एक और रास्ता सरहद की जाता है। इस रास्ते से जाने में पकड़े जाने का डर कम है; क्योंकि अब जाड़े का मौसम आ रहा है। गर्मी के मौसम की छोड़कर उस रास्ते से कोई आता-जाता नहीं। रास्ता जैसा सुनसान है वैसा ही ऊँचा-नीचा है। उसको पार करना भी सहज नहीं। उस रास्ते में टिकने के। कहीं जगह नहीं। वहाँ एक पेड़ तक मिलना कठिन है। फिर जाड़े के मैं। सिम में ते। वह बर्फ़ से बेतरह ढक जाता है। लेकिन जो लोग हमारी तरह सरहद के पहरेदारों की दृष्टि से बचना चाहते हैं उनके लिए इस रास्ते के सिवा दूसरा उपाय नहीं हैं। हमने इसी रास्ते से जाने का इरादा किया। लेकिन इसके पहले ही चैं। कमा हो जाना आवश्यक है। क्यें। क्यें। इसायद इसी गाँव में दे।-चार तिब्बती जासूस जाल फैलाये हुए बेंठे हों।

त्राज तक हमने बहादुर और बेवक़ूफ, को अपना इरादा नहीं वतलाया था। वे लोग यह समभे बैठे थे कि हम थे। दे दिनों में ही देश छै। द जायँगे, हँसी-ख़ुशी से खायेंगे-पियेंगे। लेकिन अब उन लोगों को सच बात बतलाये बिना काम नहीं चलने का। इसी से हमने बहादुर के। सब बातें दिला खोलकर बतला दीं। बात सुनते ही उसकी छोटी छोटी आँखें बुँदिया की तरह गोल हा गईं। उसने कहा—बाबू, आप कहते क्या हैं?

हमने कहा—"तुम्हें इनाम में सौ रुपये देंगे। लासा में तुम्हारा बड़ा भाई और भावज है। उनके साथ बहुत दिन बाद तुम्हारी भेट हा जायगी। वे लोग तुम्हारी बड़ी आव-भगत करेंगे, भरपेट गोशत खिलावेंगे।" बहादुर हमारा पुराना नौकर है। वह हमको मानता भी बहुत है। हमने बचपन में एक दिन उसकी चुटिया काट डाली थी, फिर भी वह हमसे चिढ़ा नहीं। वह चटपट तैयार हा गया। लेकिन बेवकूफ ने गड़बड़ भाला किया। पहले ते। वह किसी तरह राज़ी न हुआ; कहने लगा—"जान प्यारी या रुपया ?" लेकिन उसकी मदद बिना हमारा नक़ली वेश में तिब्बत पहुँचना असम्भव था। कटिनाई

में पड़ कर हमने उसे दे। सौ रुपये इनाम देना चाहा; लेकिन वह पक्का बेवक़ूफ़ निकला। इतना इनाम लेने के। भी तैयार न हुआ। अन्त में और भी पचीस रुपये का लोभ देने पर वह ऊपर से ते। राज़ी हे। गया, लेकिन मन में उसके। शिकायत थी। रहा करे, हमारा तो काम बन गया।

श्रव श्रपने नक़्ली वेश को पक्का करने का मन्स्वा किया जिससे कहीं कुछ कमी न रह जाय। हमारा इरादा यह था कि बेवकूफ़ को श्रपना मालिक बतावेंगे और हम दोनें। उसके कुली बनकर चलेंगे। वह टट्टूपर सवार होकर चलेगा और इम उसकी गठरी-पोटली आदि लादे हुए उसके पीछे-पीछे पैदल चलेंगे। ऐसा करने से कोई हमें श्रासानी से न पहचान पावेगा कि यह परदेशी है। हमारा इरादा सुनकर वे दोनों बेतरह हँसने लगे। हमने कहा—"होशियार रहना। देखा बेवकूफ, कभी भूलकर भी लोगों के सामने हमें 'बाबू' मत कहना। किसी कार्य के लिए इमसे हुक्प भी मत गाँगना। अपनी मर्ज़ी से चलना-फिरना। लोगों के पूछने पर कह देना, तीर्थ करने जा रहे हैं।" लेकिन मामले को भली भाँति समभाने में ही कुछ समय लग गया। अन्त में ख़ुश होकर उसने "बहुत अच्छा" कहा। अब बेवकूफ़ की सवारी के लिए एक टट्टू रखकर बाक़ी देा टट्टू बेच देने या उनके बदले एक ख़चर और दें। जीवों के लिए बिचाली तथा तीनें। आदिमियों को सात दिन के लायक खाने-पीने का सामान मेाल लाने का बेवकूफ़ और बहादुर की सामने के गाँव में भेजा। जाते समय उन लोगों से कह दिया "होशियार रहना! किसी को हमारा इरादा मत बतला देना।'' वे दोनें ही सिर हिलाकर बड़ी ख़ुशी से टट्टक्रों पर सवार हा चटपट गाँव की त्रोर बढ़े। हमने इसी बीच लेप की शीशी निकाली त्रीर अपनी पलकों पर थे। सा लेप लगा दिया जिससे लोग देखकर समर्फों कि आँखें उठ आई हैं। आँखों का उठना तिब्बतियों की मामूली बीमारी है। चालाकी के। और भी पक्का करने के लिए रंगीन चश्मा लगा लिया। इससे आँखों की रक्षा का सुभीता हो गया। कड़ी धूप में बर्फ़ के ऊपर चलते रहने से एकाएक आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, कुछ भी सूफ नहीं पड़ता। इसे बर्फ़ोंधी (वर्फ़ की चकाचोंध लगने से कुछ भी न सूफ पड़ना) कहते हैं। लेकिन थे। ही देर तक छाया में आराम करने के बाद फिर सब कुछ स्फने लगता है। रंगीन चश्मा लगाने से बर्फ़ीले रास्ते में मुसाफिर के। इस कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। जो हो, कोई दो घंटे में बहादुर और बेवकूफ़ गाँव से टट्टू के ऊपर लादकर एक बोफा बिचाली और हम लोगों के लिए .खुराक ले आये। उनके चेहरे देखने से मालूम हो गया कि किसी ने उन पर किसी पकार का शक नहीं किया।

दूसरे दिन बड़े तड़के, जब कि गाँववाले जामे नहीं थे, और आकाश में पूर्व और शुक्र तारा फीका पड़ गया था, हम लोग चोर की तरह चुपचाप गाँव की पार कर गये। इस गाँव में पुलिस का कड़ा पहरा रहता है। पहरेवाले सारी रात जागते रहने के बाद, मालूप पड़ता है, उस समय सो गये थे। इसी से हम लोगों को नहीं देख पाये। इम लोग चटपट पहाड़ की ओट में हो गये और दूसरे रास्ते पर आगे बढ़े।

चलते-चलते फिर एक जगह तिस्ता नदी मिली। बहाँ पर उसका रूप बढ़ा भयावना था। वह बड़े ज़ोरों से मरज रही थी। नदी, रास्ते के बहुत नीचे होकर, पत्थरों पर पछाड़ खाबी, पानी के छींटों से धुआँधार बनाती पाताल की श्रोर दौड़ी जा रही थी। भारा के बक्के खाकर, बीच-बीच में, दी-एक बड़े-बड़े पत्थर हिल जाते और धमाके के साथ इधर-उधर हट जाते थे। ऐसा मालूम होता था कि नदी बड़े भारी पहाड़ को ही सिर पर रखकर बहा ले जाना चाहती थी। बेवकूफ़ को इस तरफ़ का कुछ हाल मालूम था। उसने बताया कि कोई भारी क़सूर करने पर अपराधी के। ऊपर से इस नदी में गिरा दिया जाता था। यह पुराने ज़माने की बात है। लेकिन इस समय भी शायद उन्हीं अभागे लोगों का करुण आर्तनाद तिस्ता की इस गरज के साथ पहाड़ों में गूँजता रहता है। किन्तु हम लोगों ने नदी की गंभीर गर्जना के सिवा और कुछ नहीं सुना। फिर भी मन उदास है। गया।

थेाड़ी देर चलने पर हम एक अजीव जगह आ पहुँचे। सामने १८ हज़ार फुट ऊँचा पहाड़ मिला। हमारा रास्ता भूम-फिरकर उसकी चोटी पर होता हुआ गया है। कहीं पर भी पेड़-पौधे का नाम-निशान न था। उस पहाड़ की चोटी पर नज़र पड़ते ही हम लोगों के दिल बैठ गये। इतना ऊँचा चढ़ने में जितनी मेहनत पड़ती है, ऊपर पहुँचने पर होश-हवास ठीक रहना उतना ही कठिन है। और तिब्बत जाने के लिए पहाड़ों पर चढ़ना और उतरना एक मामूली बात है। यह पहाड़ माना तिब्बत का एक मोटा सा पाया है। हम लोग उसी पाये के सहारे धीरे-धीरे ऊपर चढ़ने लगे लेकिन बहुत दूर तक नहीं जा सके; चढ़ाई के परिश्रम के मारे साँस फूलने लगी। चलते-चलते सुस्ताने के लिए बीच-बीच में हम लोग रास्ते में विश्राम करने लगे। लेकिन सूर्य भगवान को थकावट का नाम नहीं। वे उन आकाशस्पर्शी पहाड़ों के मस्तकों को लाँघकर सुसकराते हुए अस्ताचल

में विश्राम करने के लिए चले जा रहे हैं। यहाँ हम लोग सुस्ताते रहे और वहाँ वे पहाड़ें। की स्रोट में जा छिपे। नीले स्राकाश में और पहाड़ेंगं की चोटियों पर उनके ग्रुँह की ग्रुस्कराहट ललाई के रूप में श्रंकित रह गई। थोड़ी देर में वह भी जाती रही। सामने आ गई अँधेरी रात। हम लोगों का चलना भी बन्द हा गया। उसी खुली जगह में, ख़ुकड़ी निकालकर, विश्राम करने का प्रवन्ध किया गया। ईंधन न होने से रसोई नहीं बन सकी। बेवकूफ़ गाँव से, ठंड में जमाई हुई, हिरन की पिछली टाँग ख़रीद लाया था। भूख के मारे उसी का मांस काट-कर, नमक मिलाकर, कचा ही खा लिया। एक प्याला गर्म चाय के लिए तबीयत तरसने लगी। सर्दी भी गहरी पड़ रही थी। वह माना हिंडुयों के भीतर घुसकर छुरी सी भोंक रही थी। लेकिन उपाय ही क्या था। एक पहाड़ की आड़ में दोनों सवारियों की बाँध दिया श्रीर हम तीनों अच्छी तरह कंवल श्रोढ़कर एक छोटी सी गुफा के मुँह में एक-दूसरे से सटकर लेट गये। चारी त्रोर ऋँधेरा है। त्रासमान में तारे चमक रहे हैं श्रौर उस कड़ी सर्दी में श्रासमान माने। रह-रहकर काँपने लगता है। दूर से तिस्ता के बहने का शब्द लगातार सुन पड़ता था। वही लोरी सुनते-सुनते हम लोग न जाने कब से। गये।

बहुत रात बीते एकाएक हम लोगों की नींद टूट गई। उठकर देखा, ज़ोरों का तुफ़ान आ गया है। साथ में बर्फ़ गिर रही है। हर लगा कि यदि सारी रात यही दशा रही ते। रास्ता ते। गुँद ही जायगा और हम लोग भी बर्फ़ के नीचे दबकर मर जायँगे। बेवक़्फ़ तुफ़ान के देवता को मनाने के लिए मन्त्र पढ़ने लगा। बहादुर हाथ जे। इकर भगवान से पार्थना करने लगा। इन दोनों भक्तों के बीच में बैठे हुए

हम तूफ़ान थमने की बाट जीहने लगे। उन दोनों के मन्त्र पढ़ने और पार्थना करने पर भी सारी रात तूफ़ान और बर्फ़ ने पिएड न छोड़ा। ग़नीमत यही थी कि बर्फ़ ज्यादह नहीं गिरी। दूसरे दिन तिनक उजाला हेाने पर पृथ्वी की एक नई सूरत नज़र आई। नीचे से लेकर उपर तक पहाड़ बिलकुल सफ़द हो गया। जिधर देखां उधर ही सफ़द सफ़द बर्फ़। मानों कोई बाबा आदम के ज़माने का बुड्ढा लाठी के सहारे रात को पहाड़ से उतर आया है। अब पल भर भी ठहरने की फ़ुरसत नहीं है। ठएड का बुड्ढा किसी भी समय पहाड़ी रास्ते को बर्फ़ से बिलकुल बन्द कर सकता है। वही कच्चा मांस चबाकर, दोनों सवारियों को बिचाली खिलांकर, हम लोग रवाना हो गये।

थोड़ा रास्ता चल पाये थे कि चारों त्रोर सुनहरी धूप फैल गई। बरफ़ के ऊपर धूप पड़ने से सात रङ्गों की खिलवाड़ शुरू हो गई। उस बर्फ़ की बहार का क्या कहना है। ऐसा जान पड़ा मानों किसी ने पत्थरों पर, नीचे, गुफा के मुँह में त्रौर रास्ते के मोड़ें। पर तरह तरह की शक्लों बना दी हैं। किन्तु यह दृश्य देर तक नहीं रहा; कड़ी धूप लगने से बर्फ़ गलकर पानी की शक्ल में चारों त्रोर बहने लगा। हम तीनों मुसाफ़िर लाठी के सहारे बर्फ़ से फिसलनदार बने रास्ते पर सावधानी से ऊपर चढ़ने लगे। चढ़ते-चढ़ते पैर फिसल जाने से बेवक़ूफ़, एकाएक गिर पड़ा। उसकी यह दुर्गति देख हमें हँसी आ गई। अभी हमारा हँसना रुका नहीं था कि हम भी बर्फ़ पर फिसलकर ब्राठ-दस हाथ नीचे जा गिरे। पास ही सैकड़ें हाथ गहरा खड़ था। लेकिन क़िस्मत ने बचा लिया। उस रास्ते पर लगातार चढ़ने की कठिनाई के वही समभ सकता है जिसके। कभी

ऐसे रास्ते पर चलना पड़ा हो। चढ़ते समय कमर से लेकर डँगलियों तक देह भारी जान पड़ती और दर्द होता है। खोपड़ी की बड़ी दुर्गति हो जाती है। इतनी प्यास लगती है कि तालू फटने सा लगता है। पास के गड्ढे से बर्फ़ का गला हुन्रा पानी पीने पर प्यास मिटी। हमारी इस दुर्गति के समय टहू ने श्रीर मुश्किल में डाल दिया । शायद बिचाली खाने से उसका पेट नहीं भरा था। रास्ते में दोनें। श्रोर इधर-उधर बहुत ही छोटी-छोटी एक तरह की घास उगी हुई थी। बर्फ़ के नीचे छिपी रहने से हम लागों ने उसे अब तक देखा नहीं था। बर्फ़ के गलते ही घास दिखाई देने लगी। टट्टूने उस पर दो-चार मुँह मारे। अपभी वह दूर नहीं गया था कि उसके मुँह से बहुत सा फोन बहने लगा। तकलीफ़ के मारे वह एक जगह ठहर न सका। उसकी हालत देखने से ऐसा मालूम हुआ कि अब वह थाड़ी ही देर का मेहमान है। पता न चला कि आखिर एकाएक उसे क्या हा गया है। बेवकूफ़ था "जान पाँड़े"। उसने कहा, "यह घास बड़ी ज़हरीली हाती है। इस देशवार्लों के न जाने कितने टट्टू, गोरू श्रौर भेड़ें श्रादि जानवर इस घास का खाने से इसी तरह मुँह से भाग बहाकर पर जाते हैं। लेकिन मैं इस बीमारी की दवा देता हूँ"। अब उसने चीनी की पेाटली खोली श्रौर एक मुद्दी चीनी निकालकर टट्टू के खिला दी। बस, बात की बात में टटू की तकलीफ़ हवा हा गई। न उसकी छटपटाहर रही स्त्रीर न रह गया भाग बहना। वह पहले की तरह रास्ता चलने लगा।

एक बात कहने की याद नहीं रही। उस समय हम लोग जिस श्रोर जा रहे थे वह न ते। सिकिम है श्रीर न तिब्बत ही। वह ते। उन

### गुक्तकत्रिक कांबाव

दोनों देशों की सरहद का हिस्सा है। यहाँ वालों का घर-द्वार कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग गर्मी के मैं। सिम में पहाड़ें। पर भेड़ें। श्रीर चमरगौश्रों के। चराते फिरते हैं। इन्हीं पश्चश्रों का मांस, दृध का मक्खन श्रीर जैं। का श्राटा इन लोगों का ग्रुख्य भेगनन है। किन्तु इस श्रोर धान श्रीर जैं। कुछ भी नहीं उपनता। ये लोग तिब्बत से ही जौ लाते हैं। कड़ी सर्दी के दिनों में ये लोग गाँवों में टिक जाते हैं सही, लेकिन उन गाँवों का क्या वर्णन किया जाय। श्रीर घरों का कहना ही क्या है। जान पड़ता है, मानों बड़ी बड़ी डिवियाँ पहाड़ पर एक जगह रख दी गई हैं।

उस दिन हम लोग पहाड़ पर दूर तक नहीं चढ़ सके। शाम के वक्त रास्ते के पास एक टूटा-फूटा घर दिखाई पड़ा। वह ख़ाली पड़ा था। इसलिए हमने उसी में डेरा डाला। बहादुर ने चमरगौ का गोबर इकट्ठा करके आग जलाई। उसमें चाय के लिए पानी गरम किया; लेकिन गोशत पकाने से पहले ही आग बुक्त गई। इससे गरम चाय के साथ कच्चा गोशत खाकर रह जाना पड़ा। फिर भी सभी ख़ुश थे। बेवकूफ ने कहा—सामने ही एक गाँव है। इस घर से कोई पाव मील की दूरी पर। पहाड़ की आट में है, इससे यहाँ से देख नहीं पड़ता। वहाँ हमारा एक रिश्तेदार है।

हमने उसके मतलब को भाँप लिया। उससे कह दिया—होगा। उसने कहा—जी हाँ, सो तो है ही। मैं अपने रिश्तेदार से भेंट करना चाहता हूँ।

हमने उसकी बात अनसुनी कर दी। दूसरी ओर सुँह फेरकर बैठे रहे। लेकिन उसने पीछा न छोड़ा; ख़ुशामद करके उसने दे। घएटे की छुटी ले ही ली। उसके चले जाने पर हमके। ऐसा मालूम पड़ा कि छुटी हरगिज़ न देनी चाहिए थी। अगर वह बातचीत में अपने रिश्तेदार को हमारा इरादा बतला दे तब ते। सब चौपट! लेकिन अपव ता उसकी वापस बुला लोने का कोई उपाय नहीं था। इतनी देर में वह शाम के अँधेरे में पहाड़ की ओट में पहुँच गया था। अब हम निहायत बेव कूफ़ की तरह उसकी वापसी की बाट जे।हने लगे। वे देा घएटे हमारे लिए श्राठ घएटे हो गये। घएटे कितने ही क्यों न हों, समय ठहरता थाड़े है। इसी से समय पूरा होने पर बेव क़ूफ़ छैाट ऋाया। लेकिन उसकी चश्चलता देखने श्रौर उसके मुँह से शराब की बू श्राने से हमने समभ लिया कि इस अभागे ने भोंक में आकर हमारा सब हाल बतला दिया है। लेकिन श्रव हो क्या सकता था। चाहे जिस वक्त पुलिस श्रा सकती है। उसका नाम बेवकूफ़ क्या येां ही रख दिया है! क्रोध में जी चाहने लगा कि इसकी पीठ पर अपनी चार हाथ लम्बी लाठी दे मारें। लेकिन विचार किया ते। इसमें अपना ही तुकसान जँचा । मारने से लाठी टूट जाने पर बिना लाठी के बर्फ पर चलने में हमीं की दिक्कृत होगी। अब इस समय क्या करना चाहिए। पुलिस के हाथ से बच जाने पर भी रात की सो जाने पर तिब्बतियों के छुरा भेंक देने से मरना होगा। मरने का डर नहीं है। दुःख इतना ही रह जायगा कि मर जाने पर तिब्बत न पहुँच पार्वेगे । अभागा बेवकुफ़ ख़ुद संकट की न्यौता दे आया । लेकिन वह हमें तरह-तरह से तसछी देने लगा : कहने लगा-- "मालिक, हमारा रिश्तेदार बहुत अच्छा आदमी है। उसके ग्रुँह से एक भी बात ज़ाहिर नहीं होती। वह त्रापका इरादा किसी को न बतलावेगा। उसकी बहन के साथ मेरा ब्याह होने की बात चल रही है। मैं कह आया हूँ कि जो वह किसी को हम लोगों का हाल बतला देगा तो मैं किसी तरह उसकी बहन के साथ शादी न करूँगा। आप बेलटके रहें।" हमारे धमकाने पर वह चुप हो गया। रात को हमें नींद नहीं आई। खुखड़ी हाथ में लिये, एक जगह बैंडे-बैंडे, हम सारी रात पहरा सा देते और पहर गिनते रहे। हिमालय की सुनसान रात थी। बीच-बीच में पहाड़ों पर बफ़ीली हवा हरहरा रही थी। दूर से देा-एक हायनों का अष्टहास ज़रूर सुनाई दे जाता था। घर के बाहर किसी प्रकार की खट-खुट होते ही कान खड़े करके हम सोचते कि कोई आता है। लेकिन क़िस्मत अच्छी थी। रात को कोई भी नहीं आया। पिछले पहर पतले कुहरे में होकर शुक्र तारे को आकाश में देखते ही सभी को जगाकर थेड़ी देर में हम रवाना हो गये।

हमारे भाग्य में तो अपार दुःख लिखे हुए हैं। अचानक चारों श्रोर घना कहरा फैल गया। उसके भीतर होकर कई हाथ की द्री तक ही देख सकते थे। रह-रहकर बरफ़ गिरने लगी। लक्षणों से मालूम हुआ कि वर्फ़ानी तूफ़ान श्रावेगा। फिर भी हिम्मत करके हम लोग ऊपर चढ़ने लगे। बड़ा मुश्किल रास्ता था। पैरों ने चलने से जवाब दे दिया। श्रीर सामने हैं सीधा ऐसा खड़ा रास्ता मानो दीवाल के सहारे एक लकड़ी का तज़्ता खड़ा कर दिया गया हो। खचर श्रीर टहू भी दो बार कई हाथ नीचे फिसल गये, इससे उन पर लदी गठरियाँ-पोटलियाँ भी नीचे गिर गईं। चाय, श्राटे श्रीर चीनी की पोटलियाँ बर्फ़ के ऊपर गिर पड़ीं। उनको उठाकर फिर इकट्टा करके चलना शुरू कर दिया। लेकिन वह कुछ मिट्टी का रास्ता श्रथवा समतल मैदान नहीं था। थोड़ी दूर जाते ही सब लोग थक गये। विश्राम करने के लिए

सहारा हूँ दने से पहले ही अचानक हरहराता हुआ बर्फ़ीनी तूफ़ान आ गया। उस समय हम लोग बारह हज़ार फ़ुट ऊपर थे। इतनी उँचाई पर पहुँचने से पहाड़ी बीमारी (Mountain sickness) है। जाती है। हम लोग भी उससे नहीं बचे। सबके सिर में दर्द होने लगा: कानों में भन्नाहट होने लगी। बर्फ़ानी तूफ़ान से बचाव करने के लिए भी कोई तदबीर न कर पाये। आगे-पीछे, दहने-बायें कहीं ज्रा सा भी सहारा लेने को जगह नहीं थी। उस गाँव में लौट जाने का भी कोई उपाय नहीं था। इस दशा में बहादुर और बेव कूफ़ दोनों राने लगे। खचर और टट्रू भी घवरा गये। हम भी कुछ सोच-विचार करने लायक नहीं रह गये। चारों त्रोर बर्फ़ गिर रही थी। सबकी देह पर त्रौर सिर पर बर्फ ही बर्फ़ थी। बर्फ़ की बौद्धार के मारे आँखों से काम लोना कठिन हो गया और तूफान के गर्जन ने कानों में ताले लगा दिये। कोई किसी की बात सुन न पाता या और कहने के लिए या ही क्या। उस भयानक ठएड में हम लोग जम न जावें, इसके लिए उस तूफान की परवा न करके हम लोग पहाड़ पर चढ़ने लगे। लेकिन वह भी मुश्किल हो गया। रास्ते में घुटने भर तक बर्फ जम गई है। सभी ने प्राणों की आशा एक तरह से छोड़ दी। ऐसा जान पड़ने लगा कि सभी का बरफ के नीचे दबकर मर जाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह एकाएक बर्फ़ानी तू ान त्राया था उसी तरह चला भी गया। चारों त्रोर सन्नाटा छा गया। कुहरा भी धीरे-धीरे कम हो गया। इससे चारों अरोर का दश्य साफ दिखाई देने लगा। सामने ही कुछ द्री पर एक घर दिखाई दिया। बहादुर और बेवकूफ़ का तरह-तरह की बातों में भुलाकर हम बर्फ़ की ढेरी के। ठेलते हुए उसी घर की श्रोर बढ़ने लगे लेकिन खचर

एकाएक इतना कमज़ोर हो गया कि चलते-चलते गिर पड्ने लगा। सवारी त्रगर यहाँ पर जायगी तो हम लोगों के। लगभग त्राघा सामान छोड़ जाना पड़ेगा। इससे कठिनाई श्रोर भी बढ़ जायगी। श्रगर उसे सुस्ताने का मिल जाय ता शायद वह बच जाय, इसी श्राशा से हम उसे ठेलकर उत्पर पहुँचाने लगे। इसके बाद जब इम घर के पास पहुँचे तब दिन ढल गया था, लेकिन घर के सामने पहुँचने पर उसकी जो हालत देखी उससे बहुत निराशा हुई। ऊपर छप्पर बहुत ही कम रह गया था। चारों दीवालें गिर पड़ी थीं। ऐसा मालूम हुआ मानो लकड़ी के कई माटे खूँटों पर खड़ा हुआ। वह अब तक हमारा ही रास्ता देख रहा था। हम लोगों के जाते ही वह बिलकुल बैठ जायगा। जो हो, उसके भीतर पहुँचकर देखा कि एक कोने में सूखे गोवर का ढेर लगा हुआ है। उएडे मुल्क में यह बड़ी क़ीमती चीज़ है। ज़मीन पर गठरी-पोटली रखकर बहादुर ने गोबर में आग लगाई। इसके बाद बर्फ़ का एक ढेला लाकर देग्ची में डाल दिया। यह चाय के लिए पानी गर्म होने लगा। इसी बीच सब लोग आग के चारों ओर बैठकर हाथ-पाँव सेंकने लगे। उधर ख़चर के प्राणों पर बन आई थी। जब वह खड़ा न रह सका तब एकाएक लोट गया। हालत देखकर समभ लिया कि अब यह न बचेगा लेकिन पता न था कि उस बीपारी का भी डाक्टर और दवा वहीं मौजूद है। थोड़ी देर में चाय बन जाने पर बेबकूफ़ ने एक प्याला चाय ख़रूचर की पिला दी। चाय पीते ही वह चङ्गा होकर खड़ा हो गया श्रीर ख़ुशी से दुम हिलाकर कूदने-फाँदने लगा।

दवा को असर करते देखकर बेव क्रूफ़ शेख़ी के मारे सिर हिलाने और तालियाँ पीटने लगा। बहादुर हँसी के मारे लोट-पोट हो गया। मामला देखकर हम भौचक्का से हो गये। इस वक्त, से वेवक़्रूफ़ की एक और उपाधि बढ़ी—टट्टूका डाक्टर।

श्रगले दिन जिस समय हम लोग वहाँ से रवाना हुए उस समय थे। इी-थोड़ी वर्फ़ गिर रही थी। श्रासमान की हालत भी श्रच्छी न थी। चाहे जब तूफ़ान उठ सकता था। इसी लिए हम लोग फुरती से चलने लगे और दोपहर के लगभग एक और ख़ाली घर में श्रा पहुँचे। किन्तु वहाँ ठहरे नहीं। सामने ही दर्रा है। उसको, वरफ़ से बिलकुल बन्द हो जाने के पहले ही, पार करना है। नहीं ते। तिब्बत में पहुँचना ते। दूर रहा, सिकिम में भी लौटकर पहुँचने का रास्ता नहीं रहेगा। उस सुनसान जगह में बफ़्र के बीच बन्दी होकर ठण्ड और भूख की मार से सबके। मर जाना पड़ेगा।

चलते-चलते दिन इवने को हुआ। पहाड़ पर कोई मील भर के अन्तर पर एक और घर देख पड़ा। अब क़ायदे से बरफ़ानी तृफ़ान शुरू हो गया। रास्ते में कमर तक बरफ़ जमा हा गई। भूख, प्यास और ठएड के मारे सभी पस्त हैं। देखते-देखते रास्ते में छाती बराबर बरफ़ हो गई। इस संकट के समय एकाएक बहाद्र को बरफोंधी हो गई। उसे कुछ दिखाई न देता था। दूसरा उपाय न देख हमने अपना रंगीन चश्मा उसको लगा दिया। इसके बाद हम तीनों आदमी, एक के पीछे एक, बरफ़ के ढेर को दोनों हाथों से इटाते हुए बड़ी कठिनाई से चढ़ने लगे और शाम हो जाने के थोड़ी देर बाद उस घर में पहुँचे। भाग्य से इस घर की हालत वैसी बुरी न थी। लेकिन सूखा गोबर न मिला। तब खुखड़ी से एक खूँटे का कुछ हिस्सा काट-कर आग जलाई।

रात बढ़ने लगी। सभी लोग से। गये। मांस की बृपाकर एकाएक छोटा सा बिलाव — उसे छोटा माटा बाघ कहना चाहिए — कहीं से आकर हमारे घर में उपद्रव करने लगा। बरफ़ के राज्य में वह कौन जाने कहाँ रहता था। कम्बल में छिपे रहकर ही उसे कई बार भगाया । लेकिन डरने के बदले वह मांस की पोटली के। नाख़ूनां से नाचने लगा। श्रव लेटे रहना मुशकिल हो गया। उठकर बत्ती जलाई। बहादुर और बेब कुफ़ की भी नींद टूट गई। वे उठकर बैठ गये। बिलाव की देखने से मालूम हुआ कि वह बहुत ही भूखा है। पोटली में से मांस का दुकड़ा काटकर खाने के लिए उसके आगे फेक दिया। लोकिन उसकी भूख मामूली नहीं थी। उतने से वह .खुश न हुआ। उसे और भी ज़रूरत थी। सब के सामने पंजा मारकर उसने पोटली का एक हिस्सा फाड़ डाला। इससे पालूप हुआ कि विलाव भिलारी नहीं, डकैत है। बेवकूफ़ ने उसे भगाने की डरवाया ते। उसने भी दाँत निकालंकर धमकाने के लिए पंजा उठाया। मानों कह रहा है कि बेवकुफ, ज्यादा गड़बड़ करेगा तो गाल में चाँटा लगा दुँगा। बेव कुफ की नेसे में पहाड़ी ख़ुन है। बिलाव की बेग्रदबी से वह पागल सा हो गया। बाँस की मेाटी लाठी उठाकर विलाव की ठंडा कर देने की कोशिश करते ही बाब का मौसेरा भाई गरजकर उस पर टूट पड़ा। साथी की इस संकट में देख बहादुर चुप न रह सका।

खुलड़ी लेकर बेव क्रुफ़ की सहायता के लिए भापटते ही बिलाव ने बेव क्रुफ़ को छोड़कर बहादुर के पैर में ज़ोर से काट लिया। बेव क्रुफ़ ने इतने में ही बिलाव को लाटी मारी, लेकिन लाटी की चोट उसकी पूँ इस के सिरे पर लगी। दर्द के मारे बिलाव ने एक बार चिछाकर



बिलाव उस पर टूट पड़ा

उसके पैर पर कूदकर बूट जूते पर दाँत जमा दिये। अब हमारी बारी थी। हमने फुर्ती से लाठी उठाई और उसकी पीठ पर ज़ोर से एक हाथ जमा दिया। शायद करारी चोट नहीं लग पाई। उसने घर में दे। बार चकर लगाये। फिर दुम उठाकर वह बाहर भाग गया। वह दुबारा घर के भीतर नहीं आया सही लेकिन रात भर हम लोगों को लगातार के। सता रहकर घर के चारों आरे चकर लगाता रहा। सबेरे उसके दर्शन नहीं हुए।

अगले दिन का पातःकाल बहुत अच्छा जान पड़ा। चारों श्रोर उजाला फैलाता हुआ सूर्य निकला। बरफ़ के ऊपर धृप फैलने से विचित्र दृश्य दिखाई दिया। ऐसा जान पड़ा मानो हम लोग साने, चाँदी अपीर हीरों के देश में होकर जा रहे हैं। धृप की गरमी से बरफ़ गलकर पानी हो गई ऋौर शब्द करती हुई, चाँदी की धारा की तरह, चारों त्र्योर बहने लगी। कुछ ही घंटों में रास्ते में कहीं नाम लेने का भी बर्फ़ न रह गई। अब वही बिना पेड़-पौदों का पहाड़ी देश और दूर-द्र की पहाड़ की चेाटियों पर बर्फ़ रह गई। कुछ घंटों में ही हम लोग बहुत उँचाई पर पहुँच गये। सामने ही सरहद का दर्श पहाड़ में दुपट्टे की तरह देख पड़ा। ऐसा जान पड़ा जैसे हम लोग दर्रे से छ:-सात मील के ही फ़ासले पर हैं। एकाएक ठीक जगह का पता लग जाने से बड़ी ख़ुशी हुई। इसकी पार करते ही तिब्बत में पहुँच जायँगे। अब एक मिनिट की भी देर नहीं करनी है। बहादुर और बेब कूफ़ को जत्साहित करके दानों सवारियों का हम जल्दी-जल्दी हाँकने लगे। प्रकृति देवी को धोखा देना है। हाय री हमारी बुद्धि ! वह दर्रा अभी बहुत दूर था। और प्रकृति की विराट् शक्ति का सामना करने के लिए हमारे पास था ही क्या ?

फिर भी सभी लोग चकर काटते और चढ़ते-उतरते बढ़े जा रहे हैं श्रौर सामने का दर्रा भी मानों धीरे-धीरे द्र हटता जा रहा है। धीरे-धीरे एक, दो, तीन, चार टेढ़ाइयों (मोड़ों ) की हमने तय किया। ऊपर चढ़े, नीचे उतरे, फिर चढ़े। लेकिन है कहाँ वह दर्श ? वह तो ख्रौर भी दूर हट गया। एकाएक काले बादल घिर आये। सूर्यनारायण भी चटपट बत्ती बुताकर स्याही के सागर में गायब हा गये। इसी समय बर्फ़ानी तूफान ने ज़ोरों से त्राकर त्राफत मचा दी। जैसी मुसीबत थी उसकी वही जान सकता है जिसने उसे कभी भोगा हो। हम पाँच प्राणी सुनसान रास्ते से, बड़े कष्ट सहकर, देश-भ्रमण करने निकले हैं। हम लोगों पर प्रकृति का इतना क्रोध किस लिए? उस दिन का सा तू फ़ान ज़िन्दगी में कभी नहीं देखा। ऐसा जान पड़ा कि तू फ़ान हम लोगों के। त्रासमान में उड़ा ले जायगा। इस समय यदि बड़ी सी चट्टान, घर या छोटा सा ख़न्दक़ ही मिल जाता तो बड़े काम आता। उस तृफ़ान में, टेढ़ी कमर किये, हम ज़रा सा ऊपर चढ़ते और सामने बड़ी बारीकी से देखते कि शायद कहीं कुछ श्रासरा मिल जाय। एका-एक बहादुर चिरुता उठा-"वह एक घर है।" सामने देखा, सचमुच रास्ते के मेाड़ पर एक घर है। अब क्या था, शरीर में शक्ति लौट श्राई । जितनी जल्दी बना, हम लोग उस घर के भीतर जा पहुँचे और दोनों सवारियों का भी खींच-खाँचकर उसके भीतर कर लिया। लेकिन तूफान न रुका। वह मतवाला हाकर पहाड़ों में फैरा करने लगा।

सीचा था कि दूसरे दिन आसमान के साफ़ हो जाने पर चारों ओर उजाला हा जायगा। लेकिन वह आशा सफल न हुई। दिन भर में घंटे भर के लिए भी बरफ़ गिरना बन्द न हुआ। पहाड़, रास्ता, गड्ढे और चट्टानें सभी बगले के पंखों जैसी बरफ़ में छिप गये। इधर-उधर सब जगह बरफ़ का ढेर जमा होने लगा। कहीं बरफ़ का गुम्बज़ सा बन गया, कहीं कछुए की सी शकल बन गई, कहीं पर भालू तो कहीं हाथी का सा आकार दिखाई देने लगा। जो थोड़ी देर तक इसी तरह और बरफ़ गिरती रही ते। हमारा यह घर भी सफ़ेद हाथी बन जायगा। यह हालत देखकर ऐसा जान पड़ा माना हम पाँच जीवधारी मेरु प्रदेश में आ गये हैं। किसी के छुटकारे को कोई आशा नहीं। साथ में जो खाने-पीने का सामान था वह भी चुकने पर है। ग्रशकिल से दो-तीन दिन गुज़र हो सकेगी। यह तो हुई हम लोगों की हालत। दोनों सवारियों ने सारी बिचाली सबेरे साफ़ कर दी है। अब ते। तिब्बत का ही सहारा है। सुन रक्खा था कि दरें की पार करते ही वहाँ से कुछ ही मील के फ़ासले पर एक गाँव मिलेगा। लेकिन सामने के रास्ते की तय करना ही तो बहुत कठिन है। उस बरफ़ानी जेलख़ाने से छुटकारे की आशा धीरे-थीरे हमारे मन से दूर होने लगी।

यह तो मुशकिल थी हो, इसमें द्सरी कि विनाई यह देखी कि बहादुर और बेव क्र्फ़ कुछ कानाफ़्सी कर रहे हैं। उनके चेहरों और आँखों में शरारत की फलक थी। उस दिन शाम की तूफ़ान रुकने पर उन लोगों ने कहा—"अब हम लोग आगे न जायँगे। देश की लौट जायँगे।" हमें उनके मुँह से ऐसी ही बात सुनने की आशा थी। हमने उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा—"अच्छी बात है। लेकिन यहाँ से वापस जाने में जैसी कुछ मुसीबत होगी वैसी आगे बढ़ने में नहीं होने की, होगी तो कुछ कम ही। यह सामने ही तो दर्रा है।" हमने जँगली से उत्तर दिशा दिखला दी। असल में लगातार बफ़ गिरते रहने से

रास्ता कहाँ ढक गया था यह हम भी नहीं समफ पाते थे। फिर भी उन्होंने एक बार उस श्रोर श्राँखें गड़ाकर देखा लेकिन हमारी बात मानने को वे राज़ी नहीं हुए। कहा—"हुश्रा करे; हम लोग श्रागे न जायँगे।" हमने भी पीछे पैर न रखने का इरादा कर लिया। सामने के इस पहाड़ को लाँघेंगे और सो भी इन्हीं लोगों के साथ। समफ लिया कि इस रात को सोना बुद्धिमानी का काम नहीं है। खाने-पीने का सामान बर्बाद न हो जाय इसका भी ख़याल रखना है। इसलिए उस समय सबको खाना देकर पोटलियाँ श्रपने पास रख लीं। बहादुर और बेवकूफ़ हमारे इरादे को भाँपकर नाराज़ हो गये; लेकिन उन्होंने हमको चेटिचपेट पहुँचाने की हिम्मत नहीं की। कारण यह है कि वे यह जानते थे कि यह हममें से एक-एक को उठा-उठाकर फेक सकता है।

हम रात की अकेले बैठे जागते रहकर सीच रहे थे कि इस वर्फ़ की केंद्र से कैसे छुटकारा पावेंगे। शाम से ही बरफ़ का गिरना बन्द हो गया। आकाश में चन्द्रमा निकल आया। चारों ओर चाँदनी छिटकी हुई है। ऐसा मालूम हुआ मानो पहाड़ की चोटो से रुपहली धारा नीचे बहती हुई चारों ओर फैल गई है। उस चाँदी के देश के ऊपर हाकर चाँदनी का पाल ताने हुए चन्द्रमा की नाव नीले समुद्र में खेई जा रही है। और नीचे हमारी दुर्दशा देखकर उसके चन्द्रमुख में हँसी नहीं रुकती। एकाएक देखा कि ख़बर और टट्टू कुछ चौकन्ने से हा गये हैं। मालूम होता था वे डर गये हैं। समक्क में न आया कि ऐसे बन्द घर में इनके डरने का कारण क्या है। ज्योंही हमने उठकर उनकी पीठ पर हाथ फेरना शुरू किया त्योंही बाहर से एक बहुत ही असाधारण शब्द सुन पड़ा। हम भी कुछ डर से गये। सुनसान बरफ़

के राज्य में यह कैसी आवाज़ ? किसने आकर हमारे दरवाज़े पर धरना दिया ? पहाड़ का दैत्य ता नहीं है ? बचपन में, कहानियों में, सुना था कि हिमालय की चोटी पर गंधर्व और किन्नर रहते हैं। कहीं वे ही न हों। लेकिन वे गाया करते हैं! इसी बीच बहादुर और बेव क्रुफ भी उठकर बैठ गये। वे भी नहीं समभ पाये कि मामला क्या है। बेव क्रुफ भूतों से बहुत डरता है। वह हमारे बदन से सटकर बैठ गया और बुदबुदाकर मंत्र पढ़ने लगा । हमने एक बार साचा कि ज़ोर से ललकारें लेकिन इस पर यदि दैत्य दुगुने ज़ोर से ललकारकर दरवाज़ा ताड़कर भीतर त्रा जाय तब क्या है। ? इसी से हम चुपचाप बैठे रहे लेकिन दोनों सवारियाँ बहुत छटपटाने लगीं। बाहर फिर वही त्रावाज़ हुई! इस बार बड़ी होशियारी से दरवाज़े के पास जाकर परुले और चै।खट की दरज से आँख लगाकर देखा, एक बड़ा भारी चीता (Snow leopard) बैठा हुआ जीभ लपलपा रहा है। जान पड़ता है, हमारी सवारियों की महक मिलने से उसके गुँह में पानी आ रहा था। ऐसी जगह उसे देखकर हमें बड़ा श्रचम्भा हुआ। यहाँ पर भला उसे खाने की क्या मिलता होगा और वह रहता ही कहाँ होगा ? डर का कारण मालूम हो जाने पर डर आधा ही रह जाता है। श्रब हमने ज़ोर से ललकारा। जान पड़ता है, ललकार ज़बर्दस्त हो गई थी। चीता चैंांककर चट से कूद पड़ा और एक च्रोर भाग गया-माने। उसका भाव यह रहा हो कि "हमें टट्टू के मांस की ज़रूरत नहीं।" श्रव दोनों सवारियाँ भी कुछ शान्त हुईं। वहादुर और वेव क्रूफ़ बेखटके सा गये। अकेले हमीं बैठे-बैठे ज़मीन-आसमान के कुलाबे मिलाने लगे।

रात बीतने पर हमने बहादुर और वेव क्रूफ़ को ठेलकर जगाया। लेकिन उन्होंने जाने से साफ़ इनकार कर दिया। हमने भी पक्का

बरफ़ को हटाकर चल रहे हैं

इरादा कर लिया था। साफ़ उजाला होते ही हमने दोनों सवारियों पर खाने-पीने के सामान की गठिरयाँ-पोटिलयाँ लादकर कहा—"हम अकेले ही जायँगे; तुम दोनों लौट जाश्रो।" अब हम आगे बढ़े। इससे वे दोनों बड़ी मुश्किल में पड़े। ख़्राक का इन्तज़ाम किये बिना उस भयावने रास्ते पर कौन सा बटोही चलेगा! दोनों ही खड़े हेकर न जाने क्या साचने लगे। मौक़ा पाकर हमने किर कहा—"यही हम लोगों की आख़िरी केशिश है। सफलता न मिलेगी तो लौट चलेंगे। जब इतनी तकलीफ़ उठाई है तब थोड़ी सी तकलीफ़ और सही। बेव कुफ़! तीर्थ-यात्रा इतनी सहज नहीं होती।" बेव कुफ़ बौद्ध है। तिब्बत जाने की लालसा उसे बहुत दिन से थी। एक ता मुफ़्त में तीर्थ-यात्रा, उस पर दो सौ रुपये का इनाम! यह फ़ायदा क्या थोड़ा है? इसके। सोचते ही वह धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा। बहादुर भी साथ है। गया। यें हम तीनों साथ-साथ चलने लगे।

लेकिन यहाँ एक नई मुसीबत सामने आई—बर्फ जम जाने से रास्ते को पहचानना मुश्किल था। इसिलए बेखटके चलना कठिन हो गया। मैदान की नदी में कमर भर पानी को जिस तरह पार किया जाता है उसी तरह हम लोग बरफ को ठेल-ठेलकर चलने लगे लेकिन बीच-बीच में गड्ढे में पैर पड़ जाने और पत्थर से पैर टकराने पर हम लोग गिरते-पड़ते चलने लगे। इस तरह कहीं रास्ता तय किया जाता है ? कोई पाँच मील चलने पर ही दिन इबने को आया। थकावट और ठएड के मारे पैर बेकाम हो गये। आस-पास कहीं ठहरने लायक जगह नहीं दील पड़ती थी। जल्द ही रात होगी, अँधेरा फैलेगा। ताडजुब नहीं कि बरफ़ पड़ने लगे। बिना चले गुज़र भी नहीं। इधर

सूर्यनारायण की फ़ुरसत नहीं थी। वे पहाड़ की ब्रोट में चले गये। चारों त्र्योर गहरा ऋँधेरा फैल गया। श्रोफ़! उस रात की याद त्र्याने से अब तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस अँधेरे में तनिक सा सहारा पाने की आशा से हम लोग चारों तरफ़, अन्धे की तरह, टटोलते फिरने लगे। लेकिन कहाँ या आश्रय और कहाँ या रास्ता! फिर बरफ् गिरने लगी। इस बार सचमुच बचाव के लिए कोई उपाय न सुभा। बहादुर फूट-फूटकर रोने लगा। बेव क्रुफ ज़ोर से बोला-"देवता! रक्षा करो।" पता नहीं, दोनों जानवर किसको बुलाने लगे। हमारा भी बुरा हाल हो गया। ऋँधेरे में बरफ़ानी तूफ़ान के बीच हम पागल की तरह इधर-उधर फिरने लगे। पता नहीं, कितनी उँचाई पर चढ़ आये थे और कितना समय बीत गया। जान पड़ता है, हमारी दुईशा देखने के लिए ही कृष्णपक्ष के चन्द्रमा ने पहाड़ की स्रोट से ज़रा सा मुँह निकाला। उस धुँ घले उजाले में देखा कि हमारे दाहनी तरफ़ कोई बीस हाथ पर पहाड़ से एक बड़ी सी चट्टान बाहर निकली हुई है जिसके नीचे बरामदा सा बन गया है। बरफ को हटाकर वहाँ पहुँचने पर देखा कि पत्थर के नीचे बरफ़ नाम लोने को भी नहीं है। जगह की लंबाई-चेौड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा आठ हाथ होगी। उसी में हम पाँच प्राणियों को किसी तरह रहना है। उस मुसीबत के वक्त ऐसा सहारा मिल जाने से हमका इतनी ख़ुशी हुई कि हमें ज़ोर-ज़ोर से यह गाने की इच्छा होने लगी—

हाँ रे हाँ, हाँ रे हाँ—श्रव नहीं बरफ़ में जमने के। बगुलों बजें ख़ुशी से हाँ—डर रहा बरफ़ का है क्या श्रव !

लेकिन बेचारे बहादुर के रोने की याद आ जाने से मन की उमझ को मन में ही दबा देना पड़ा। जो हो, ठएड और थकावट के मारे हम लोगों के। कुछ खाने की इच्छा न हुई। मांस का एक-एक टुकड़ा चबाकर हम तीनों ब्रादमी कम्बल ब्रोड़कर एक दूसरे से सटकर लेट रहे। दोनों सवारियाँ रोम फुलाकर एक ब्रोर खड़ी-खड़ी ऊँघने लगीं। फिर पता नहीं, किस वक्त नींद ब्रा गई।

सबेरे आँख खुलने पर देखा कि चारों ओर कुहरा फैला हुआ है। डर लगने लगा कि कहीं फिर बरफ़ न गिरने लगे। प्रकृति के मिज़ाज का क्या ठिकाना ! उस कुहरे में आगे जाने की भी हिम्मत न हुई । कच्चे मांस से पेट भरकर हम लोग कुहरा फटने की आशा करने लगे। मालूम नहीं, बहादुर और बेव कूफ़ क्या सीच-विचार कर रहे थे। इमारे मन में ते। तिब्बत के सिवा और किसी बात के लिए जगह ही नहीं थी। थाड़ी देर इसी तरह बीतने पर कुहरे का पर्त पतला हुआ। और उसमें धूप दिखलाई पड़ी। धीरे-धीरे धूप के तेज़ होने पर कुहरा ग़ायब हो गया। सोचा था कि कुहरे के हटते ही कूच कर देंगे। लेकिन चारों श्रोर बरफ़ ही बरफ़ थी। उसके नीचे रास्ते का पता कहाँ लगता। सामने एक दूसरे से सटे हुए तीन-चार पहाड़ थे। हम लोगों के स्थान से पहाड़ों की तलहटी तक एक दही का समुद्र साथा। इस समुद्र में न तो नाव चलती है और न जहाज़ ही। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो इसे तैरकर पार कर ले। और इतना हलका प्राणी ही वहाँ कौन है जा इसके ऊपर चलने से डूब न जाय ? ये बातें साचते-साचते उस बरामदे के नीचे से दस-बारह हाथ बाहर श्राकर देखा कि बरफ के ऊपर पञ्जों के गहरे निशान हैं। वे चिह्न टेढ़े-मेढ़े रास्ते से दही के समुद्र के दिवलन श्रोर भूमकर पहाड़ों की श्रोर की गये हैं। उन चिह्नों की देखने से निश्चय हो गया कि वे बाघ जैसे किसी जानवर के पञ्जों के हैं। लेकिन जानवर क्या कोई मन्त्र जानता है ? इस दही के समुद्र के ऊपर से उसने भीतर छिपे रास्ते की कैसे पहचान लिया ? देह के बोक्त से इब तो नहीं गया ! बेब कुफ, ने गम्भीर होकर कहा—"वह बुद्धदेव का जासूस होगा। उन्होंने उसे हम लोगों को रास्ता दिखाने के लिए भेजा था।" हमने उसकी बात मान ली और तुरन्त सबके। साथ लेकर हम उन्हीं निशानों की सीध में चलने लगे।

कोई छ: घएटे चलने के बाद दही के समुद्र की पार करके दर्रे में, पहाड़ों के बीच में, पहुँच गये। उसकी चाटी पर बरफ का मुकुट था। यही सिकिम और तिब्बत के बीच का दर्श-छेरपो--है जिसके लिए हमने इतनी मुसीबर्ते भेति हैं। लेकिन यह असली दर्श नहीं है। असली रास्ता यहाँ से कुछ फासले पर है। छेरपा दर्श बड़ा मज़ेदार है। दोनेंा त्रोर त्राकाश को छूनेवाले पहाड़ हैं। वे दोनों एक जगह इतने सँकरे हो गये हैं कि बीच में दो हाथ से भी कम चौड़ी दरज सी रह गई है-काशी की गली समिक्तिए। यह गली, नल की तरह, सीधी ऊपर की चली गई है। उसके भीतर बरफ भरी हुई है। हम लोग जितने ही ऊपर चढ्ने लगे, बरफ का जमाव उतना ही श्रधिक होने लगा । अन्त में ऊपर, मुख के पास, इतना ऋधिक हो गया कि उसमें से बाहर निकलना तक मुशकिल हे। गया। डर लगने लगा कि यदि नल के दोनों छोरों में एका-एक बरफ भर जायगी ते। क्या होगा। खुखड़ी से किसी तरह बरफ़ के। काटकर छेद को चै।ड़ा कर लिया। इसके बाद उसी छेद की राह ऊपर की श्रोर बाहर निकलते ही देखा, सामने एक नया देश है।

जितनी दूर तक नज़र पहुँचती थी वहाँ तक न कहीं पेड़-पे।देथे और न घास हो नाम लोने के। थी। वहाँ की धृसर रङ्ग की मिट्टी

नीरस और कड़ी थी। उस पर जहाँ-तहाँ थोड़ी-बहुत बरफ जमी हुई थी। कई मील पर दक्षिण की श्रोर मुड़कर पूर्व-पश्चिम एक लम्बी-चैाड़ी उपत्यका सी थी। उपत्यका की उत्तर-दक्षिण सरहद पर धुएँ से ढके हुए पहाड़ों का सिलसिला या-मानों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए खड़े हों। इन लक्षणों से मालूम हो गया कि हम तिब्बत में श्रागये। तिब्बत में सदा उएड रहती है। फिर भी वहाँ न ते। .ज्यादह बरफ़ गिरती है और न पानी बरसता है। बरफ़ और पानी से भरे हुए बादलों में हिमालय की चोटियों के। लाँघकर उधर जाने की ताब कहाँ ? सभी मेघ गिरिराज के कन्धों पर अटककर चदरे की तरह उड़ते रहते हैं। जो हो, तिब्बत की सरहद पर पहुँच जाने से सब की जान में जान त्राई। बड़ी उमझ के साथ चलते-चलते शाम के वक्त तिस्ता नदी की जन्मभूमि के पास हम लोग पहुँचे। वहाँ पर नदी की हालत देखकर हम लोग दङ्ग हो गये। बङ्गाल में तेज़ी से बहनेवाली तिस्ता यहाँ पर बरफ़ का बड़ा सा चहबचा सी है। कहाँ है उसका वह गर्जन और कहाँ है उसकी श्रथाह गहराई ! वह रात हम लोगों ने अपनी पहचानी हुई नदी के बिना पहचान के किनारे पर काटी। गृज़ब की उएड थी। दूसरे दिन फिर रवाना हुए।

इस रास्ते में बरफ़ न थी; लेकिन अब पहाड़ पर ऐसी खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ी कि क़दम क़दम पर दम लेने के लिए बैंटना पड़ता था। पहाड़ था सत्रह हज़ार फ़ुट ऊँचा। असली दर्रा यही है। इसके पार कर लेने पर ही ख़ास तिब्बत में पहुँचेंगे। अगर चढ़ाई कुछ कम खड़ी हाती ते। भी गृनीमत थी। बहुत के।शिश करने पर भी उस दिन आधी चढ़ाई ही तय कर पाये। पहाड़ पर एक बड़े से गढ्ढे में रात बिताई। द्सरे दिन बाक़ी चढ़ाई चढ़कर चाटी पर पहुँचे। पीछे की श्रोर ग्रुड़कर देखा, गिरिराज हिमालय बड़े गर्व से सिर ऊँचा किये खड़ा है। उसके सामने भारत, पीछे तिब्बत, और दोनों श्रोर श्रनगिनत पहाड़ हैं। भारतवर्ष से यहाँ श्राने में उसने हमें क्या कम बाधाएँ दी हैं। हम साधारण श्रादमी हैं सही, लेकिन वह हमें पकड़कर नहीं रख सका। पृथ्वी में ऐसा कौन सा काम है जो प्रयत्न करने से सफल नहीं हो सकता? हम लोगों ने गिरिराज को परास्त कर दिया। इसी से पग-पग पर संकट बढ़ते गये। तिब्बत के सुनसान रास्ते में जासूसों की नज़र बचाकर चलना बहुत ही कठिन हैं। कौन जानता है कि जासूसों के जाल में पड़कर श्रयवा कड़ी सर्दी और भूख-प्यास से हमें प्राणों से हाथ न धाने पड़ेंगे? लेकिन श्रब लौट भी ते। नहीं सकते। लौटने का रास्ता श्रव कई महीने के लिए बरफ के नीचे छिप गया है।

यहाँ से हमारा लक्ष्य लासा हो गया।

## तिब्बत में

सामने ढालू रास्ता है। हलके पीले रंग की मिट्टी के ऊपर होकर रास्ता नीच की चला गया है। ऐसे रास्ते पर चलने में तनिक भी तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन देश की देखने से बड़ा श्रचंभा होता है। ऐसे देश में भी त्र्यादमी रहते हैं! सूखी बलुई मिट्टी है। उस पर छोटी-छोटी तरह-तरह की गोल-गोल कंकड़ियाँ हैं जो दूर से चिड़ियों के पर की तरह जान पड़ती हैं। इस मिट्टी में न तो जमे हैं पेड़-पैाधे और न भाड़-भांखाड़। मिट्टी की ही तरह ख़ुश्क हवा वह रही है। ऐसी हवा के ज़रा सा छू जाते ही पेड़-पैाधे मर जाते हैं। चारों श्रोर देखते चलो जा रहे हैं। जहाँ तक निगाह जाती है, न तो कोई आदमी दीख पड़ता है और न किसी गाँव का ही पता चलता है। यह ता रेगिस्तान सा है। इधर कुछ दिनों से बेवकुफ़ और बहादुर के सिवा और किसी अप्रादमी का चेहरा देखने की नहीं मिला। इससे जी घबरा रहा था। कैसा भी एक अगदमी ते। देखने की मिल जाता! देखने की मिला सही लेकिन आदमी नहीं, कई मील चलने के बाद हिरनों का एक आंड। मिट्टी के साथ उन हिरनों की रङ्गत इतनी अधिक मिलती है कि पास आये बिना पहचाने नहीं जा सकते कि ये हिरन हैं। और उनकी पूँछ का क्या कहना—द्ध की तरह सफ़ेद बालों का एक गुच्छा समिकए। चलने पर वह हिलती-इलती है। बिना घास के उस मैदान में हिरन मुँह से काट-काटकर न जाने क्या ला रहेथे। देखकर हमें बड़ा

अचम्भा हुआ। पेड्-पै। धे न होने से तिब्बत के हिरन क्या कंकड़ियाँ श्रौर बालू खाते हैं ? हम लोगों का देखकर हिरन ज़्यादा भिरभके नहीं। वे कई हाथ की द्री पर बेधड़क चरते फिरते थे। हिरनों में इतनी हिम्मत! तिब्बत की सरकार की त्र्योर से शिकार की मनाही होने के कारण हिरन इतने निडर हो गये हैं। नहीं तो आदमी को देखकर जङ्गली हिरन क्या खड़ा रह सकता है ? अब जाँच करके देखा, कंकड़ों की श्रोट में छोटी-छोटी घास थी जा एक-दा पत्तियों के साथ ज़मीन से बाहर निकली हुई थी। हिरनों की यही ख़ुराक है। उएड के मौसम में जब यह भी नहीं होती तब हिरनों के भुरूएड पहाड़ पर जाकर काई खाते हैं। जो हो, हमारी दोनों सवारियों ने हिरनों की देखादेखी उस घास के। खाना शुरू कर दिया। ये दोनों जानवर कोई दो दिन से भूखे थे। हम लोग भी उन्हें छोड़कर थोड़ी देर तक सुस्ताने लगे। लेकिन अधिक देर करना उचित न समका। इमारी ख़ुराक भी ख़तम होने को थी। दिन डूबने से पहले किसी गाँव में पहुँचना ज़रूरी था। इसी से अपने जानवरों को पकड़ लाकर हम लाग आगे बढे।

श्रमल बात श्रभी तक नहीं कही। तिब्बत की सरहद में पहुँचते ही हम श्रीर बहादुर दोनों ही कुली की तरह पीठ पर पेाटलियाँ लादे चल रहे थे श्रीर बेवकूफ़ हम लोगों का मालिक बनकर टट्टू पर चढ़ा चला जा रहा था। ख़चर भी पीछे-पीछे श्रा रहा था; उस पर सामान लदा हुआ था। बहादुर की कलाई में ख़च्चर की डोरी बँधी थी। इस तरह सुनसान मैदान में कोई पाँच मील चले, इतने पर भी न ते। कोई बस्ती मिली श्रीर न श्रादमी ही। हाँ, बीच-बीच में हिरनों के भुएड

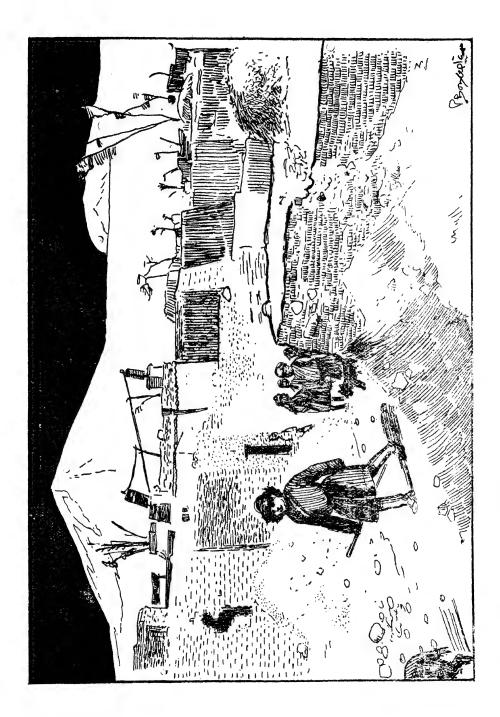

ज़रूर मिल जाते थे। एक जगह हिरनों के एक बहुत बड़े फ़ुएड में से हेकर हम लोग निकले। न जाने क्यों बेवक़ूफ़ को एकाएक गाने की इच्छा हुई। इससे पहले हमने उसे गाते नहीं देखा था। गला साफ़ करके उसके गाते ही हम चौंक पड़े। हिरनों ने भी शायद ऐसा गाना न सुना होगा। इसी से वे डरकर मैदान में इधर-उधर भागने लगे। ख़चर भी न जाने क्या समफ्रकर उसके साथ-साथ चिल्ला पड़ा। इसमें उन सबका कोई देाष नहीं था। उस ख़ुले मैदान में हमें भी गाने की इच्छा होने लगी।

भाग्य से उस समय संगीत के लोभ के। रोक लिया था; क्योंकि रास्ता उस जगह से एकदम नीचे की त्रोर ग्रुड़कर एक सूखी हुई नदी के सँकरे पाट से होता हुआ उस पार एक गाँव में गया था। गाँव इतना नीचे था कि बिलकुल पास पहुँचे बिना वह इस पार से दिखाई ही नहीं पड़ता था। जब उस पर नज़र पड़ी तब हम नदी के इसी पार गाँव से कोई दो-तीन सौ हाथ की दूरी पर थे। गाँव छोटा साथा। उसमें २०-२५ छोटे-छोटे मकान थे। हर एक घर की इत पर एक-एक भागडा फहरा रहा था। तिब्बतियों का विश्वास है कि यह भएडा फहराता रहकर पापों की दूर कर देता है। हम लोग यह नहीं समभते थे कि गाँव के पास येां एकाएक जा पहुँचेंगे। हम लोग गाँव के भीतर जायँ या नहीं, इसका निश्रय करने के पहले ही गाँव के दो त्रादमियों ने हाथ के इशारे से बुलाया। अपने देश में होते तो येां रिश्तेदार की तरह बुलाये जाने से चित्त पसन्न हो जाता किन्तु यहाँ परदेश में इस व्यवहार से हम डर गये। भागने का भी तो रास्ता कहीं नहीं था; नहीं तो भागने की केशिश की जाती।

लाचार होकर बेव क्रुफ़ से आगे जाने को कहा और हम बितदान के बकरे की तरह सबके पीछे-पीछे चलने लगे। कहीं ऐसा न हो कि परदेशी समभे जाकर पकड़ लिये जायँ। बड़ी मुसीबतें भेलकर तो इतनी दूर तक अाये हैं। अब शायद जान न बचे। मरने के बाद भूत बनकर तिब्बत में घूमने-फिरने का मौका मिलने की भी ता उम्मीद नहीं; क्योंकि तिब्बती लोग भूतों का भगाने में बड़े उस्ताद हैं। लेकिन हमारा इतना डरना फ़िज़ूल था। तिब्बतियों ने कुली समभकर हमारी श्रोर एक बार देखा तक नहीं। गाँव के छोटे-बड़े सभी लोग बेवकुफ श्रौर बहादुर की घेरकर उनसे बातचीत करने लगे। वे कहने लगे कि तुम लोग दर्रे की पार करके कैसे आये! दी दिन हुए कि उस गाँव से चार त्रादमी इसी दर्रे में होकर सिकिम राज्य के लाचेंग् गाँव की जाने के लिए गये थे। उनमें से दो ती बर्फ़ीनी तूफ़ान में मरे गये श्रीर देा की लौटने पर न्युमीनिया हा गया। उनके बचने की उम्मीद कम है। दलाई लामा की कृपा से बच जायँ तो बच जायँ। तिब्बत में वैद्य या डाक्टर नहीं होते । दलाई लामा ही सब कुछ करते हैं । बहुत से असाध्य रागों में लामा महाराज अपने शरीर का मैल रोगी के लिए अप्रौषध के रूप में खाने को देते हैं। तिब्बतियों का विश्वास है कि दलाई लामा मुर्दे का भी ज़िन्दा कर सकते हैं। हम ज़िन्दा आदमी बर्फानी तुफान में पड़कर मरे नहीं इसके लिए हमने मन ही मन दलाई लामा को धन्यवाद दिया। श्रीर यह मनौती मानी कि हमें कोई भारी बीमारी न हो; नहीं ता शायद हमें भी किसी लामा महाराज के शरीर का मैल खाना पड़े। जो हो, हम ठहरे नहीं; ख़चर की हाँकते हुए गाँव के रास्ते से आगे बढ़े। अब गाँव को अच्छी तरह देखने का मौका

मिला। मुकान दोमंज़िले थे लेकिन उनमें ऊपर चढ़ने के लिए ज़ीने के बदले सीढ़ी लगी हुई थी। रात का सीढ़ी ऊपर उठा ली जाती है। घरवाले ऊपर रहते हैं। नोचे गाय-बैल, भेड़-बकरी, गधे, नौकर-चाकर, घास-भूसा, पुत्राल वगुरह रक्ला जाता है। बिना जान-पहचान का कोई अतिथि आ जाता है ते। उसे भी नीचे की मंज़िल में जगह दी जाती है। तिब्बतियों के पक्के मकान से यह न समभ लेना चाहिए कि वे सभी बड़े आदमी होते हैं। बात यह है कि तिब्बत में कचा मकान बनाने का सामान है ही नहीं। वहाँ बाँस, लकड़ी, फूस वग्रीरह कुछ नहीं होता। तिब्बती लोग कची मिट्टी की ईंटें सी बना लेते हैं। उनका पकाने के लिए कोयला भी नहीं मिलता। उन गीली ईंटों को घूप में सुखा लेते हैं। इस गाँव में पहले चीनवालों का एक क़िला था; लेकिन श्रव उसमें चीनी लोग नहीं रहते। इससे वह टूट-फ़ुटकर गिर गया है। मालिक न रहने पर घर की यही हालत होती है। गाँव छोड़कर हम खचर के साथ बढ़े जा रहे हैं। लेकिन टटू, बहादुर श्रौर बेव कूफ़ का पता नहीं; इसलिए रास्ते में एक जगह बैठकर हम उनकी बाट जाहने लगे। थोड़ी देर में देखा कि वे तीनों चले आ रहे हैं। बहादुर की पीठ पर एक और बोक्ता बढ़ गया। यह जै। के सुखे डएठलों का बोक्त था। यहाँ के चै।पायों की यही ख़ुराक है। इसके सिवा हम लोगों के लिए चाँगपा ( जौ का आदा ) और सुखा मांस भी ख़रीदा गया था। गाँव से कोई २ मील की दूरी पर एक जगह खाने-पीने का प्रवन्ध किया गया। बहादुर सचमुच बहादुर है। मैदान में से वह सुरागाय त्रौर हिरन का सूखा हुत्रा बहुत सा "लाद" उठा लाया। उसी से उसने आग जलाई। वह एक देगची पानी भी ले आया।

वह चाय बनाकर श्रीर मांस भूनकर कुछ चपातियाँ भी बनाना चाहता था लेकिन उसकी ग्रुराद पूरी न हुई। श्राग बुभ गई। ऐसा ख़ुश्क ग्रुटक है कि श्राग भी देर तक नहीं ठहर सकती। चाय के साथ भ्रुना हुश्रा मांस खाकर हम लोग श्रागे बढ़े। सामने ही कप्पा-जंग पठ है। शाम के पहले वहाँ पहुँचना है।

इस रास्ते में हिमालय की तरह बर्फ़ का डर नहीं है। हाँ, ज़मीन पर कहीं-कहीं एक-श्राध बर्फ़ का दुकड़ा पड़ा था। लेकिन श्रांधी का डर तो है ही। बिना किसी श्राश्रय के, लम्बे-चौड़े सुनसान मैदान में एक बार श्रांधी उठती है तो बटोही की प्राण बचाना किटन है। जाता है। उस श्रांधी की रफ़्तार घंटे में सौ मील की होती है श्रीर हवा इतनी ठंडी होती है कि सात-श्राठ माटे-माटे कुर्ते पहनने से भी ठण्ड नहीं जाती। जान पड़ता है जैसे कोई चाबुक मार रहा हो। इस श्रांधी का वंग देापहर को बढ़ता है श्रीर दोपहर से शाम तक एक सा रहता है। इसके बाद हक जाती है। लेकिन कभी-कभी रात को भी चलती रहती है। यहाँ से लासा तक हमें इस श्रांधी का सामना करना पड़ा था। उस दिन भी देापहर को श्रांधी श्राई। इससे हम लोग उसी मैदान में एक दूसरे से सटकर बैठ गये। चैाथे पहर वेग कुछ कम होने पर हम लोग फिर चटपट रवाना हो गये।

शाम का अँधेरा घना होने पर हम लोग कप्पा-जङ्ग पहुँचे। उस शहर की गन्दगी का क्या कहना है। रास्ते में जगह-जगह कूड़ा-करकट फैला हुआ था। बदबू आ रही थी। उसके मुक़ाबले काशी की गिलयों की गन्दगी और कलकत्ते के बड़े बाज़ार की सड़ायँध कुछ भी नहीं है। रास्ते में कुत्ते उस कूड़े-कचरे के लिए छीना-अपटी करके

लड़ रहे थे। अभैर मनुष्यों की शोभा का ही क्या कहना! एक तो गन्दी पोशाक और बदन से ऐसी बदबू निकलती थी कि पास खड़ा होना कठिन था। कप्पा-जङ्ग में उस समय कोई मेला लगा हुआ था। भूत का नाच हा रहा था। मेला देखने का जाने की इच्छा हुई। लेकिन शहर की हालत देखने से अधिक रात तक उहरने की हिम्मत नहीं हुई। अब सारे शहर में इसलिए चकर लगाया कि कहीं ठहरने को जगह मिल जाय। लेकिन जगह नहीं मिली। मेले के लिए आये हुए दर्शक सरायों में टिके हुए थे। अन्त में बस्ती के बिलाकुल छोर पर, बल्कि बस्ती से बाहर कहना चाहिए, एक सराय में जगह ते। मिली लेकिन घर के भीतर सबके लिए गुंजाइश न थी। बेब कुफ था हम लोगों का मालिक । वह अन्यान्य तिब्बती भने आदिमियों के साथ घर के भीतर आराम से रहा। बहादुर की और हमें जगह मिली खुली छत के ऊपर उन भन्ने ब्रादिमियों के नौकर-चाकरों के पास। तिब्बत में रात का कड़ी ठएड पड़ती है। वहाँ पर गये बिना वहाँ की ठएड की श्रिधिकताका श्रनुभव नहीं हो सकता। लेकिन करते क्या? जब नौकर का स्वाँग रख लिया है तब कष्ट सहना ही पड़ेगा। भरपेट खा-पीकर छत पर पहुँचे। एक तो रात, उस पर वह तुफान अभी तक पूरी तरह बन्द नहीं हुआ था। फिर भी औरों की देखादेखी हम भी कपड़े ब्रोहकर लेट रहे। लेकिन नींद न ब्राई। ब्रौर लोग ब्राराम से ख़रीटे लेने लगे। मैं बैठकर ठएड के मारे काँपने लगा! तब समभ में आया कि तिब्बती लोग नहाते-धोते क्यों नहीं हैं। प्रतिदिन इनकी देह पर जो मैल जमता जाता है उसकी एक मलाई की सी माटी तह जम जाती है। उस तह के भीतर ठएडी हवा नहीं पहुँचती। हमारे

बदन पर भी इधर कई दिनों से काफ़ी मैल जम गया था। लेकिन पर्त पतली थी। डाढ़ी बढ़कर बालिश्वत भर की हो गई थी। सिर, डाढ़ी ख्रौर बदन पर जूँ रेंगते थे। ये बेतरह काटते थे। लेकिन अब नहाने को हमारा भी जी न चाहता था। पानी मिल जाता ते। टकटकी लगाकर देखा करते।

जो हो, उस अँधेरे में बैठे-बैठे एक बार स्रोते हुए शहर की स्रोर श्रीर पहाड़ की चोटी पर कप्पाजंग किलो की श्रोर देखते तथा फिर एक बार तारात्रों से भरे श्राकाश की श्रोर देखकर साचते कि भगवान सबेरा कब होगा। लेकिन ठएड की रात जल्दी नहीं कटती। कप्पाजंग क़िले की चोटी जिस समय थोड़ी-थोड़ी साफ़ दीखने लगी उस समय मुक्ते बड़ी ख़ुशी हुई। तिब्बती बटोही रात के पिछले पहर ही रवाना हो जाते हैं। अन्दाज़ से उस समय तीन बजे होंगे। कुछ तिब्बतो लोग सराय से उसी वक्त रवाना हो गये। दिन की उजेले में लोग हमें पहचान न लें कि यह परदेशी है, इस डर के मारे हम भी उस समय रवाना होने की तैयारी करने लगे। यद्यपि रास्ता पहचाना हुआ नहीं था, फिर भी हमें यह तो मालूम ही था कि वहाँ से लासा के लिए वही एक ख़ास रास्ता है। सरायवाले का भाड़ा आदि चुकाकर हम पाँचों - बहादुर, बेवक़ूफ़, हम, टट्टू और ख़चर--वहाँ से निकले। सिकिम में बने थे हम ऊन के सौदागर और तिब्बत में हैं तीर्थयात्री। हिन्दुस्रों के लिए काशी श्रौर मुसल्पानों के लिए पका जितना पवित्र स्थान है उतना ही पवित्र तिब्बतियों श्रोर सिकिमवालों के लिए लासा है।

कप्पाजंग से त्रागे बढ़ने पर रास्ते में एक नदी मिली। उस समय नदी का पानी जमकर बरफ हो गया था। उसके ऊपर चलकर ही हमने नदी को पार किया। सोचा था कि जब रास्ते का पता जाना हुआ है तब चलने में तिनक भी दिक्त न होगी। किन्तु चलने पर अपनी भूल मालूम हुई। रास्ता आदि बनाने की तिब्बत-वालों को तिनक भी परवा नहीं है। हमारे देश के पहाड़ों का रङ्गीन रास्ता मन को प्रसन्न कर देता है; जी चाहता है कि लगातार चलते ही रहें। लेकिन यहाँ तो ज़रा सा बैठ जाने के। मन करता था। उत्बड़-खाबड़ में होकर, गड्ढों को लाँघते हुए भला कितनी दूर चला जा सकता है? अजीब देश में सब कुछ अजीब ही होता है। देश-विदेश की सैर करने में जैसा सुख मिलता है वैसा दुःख भी सहना पड़ता है। इस पर ध्यान रखने से राह चलने में तकलीफ़ कम होती है।

तड़ के के हलके अँधेरे में चलते चलते एक जगह दिन निकला। इस उजेले में पीछे हिमालय की अपूर्व शोभा देखी। सचमुच हिमालय पहाड़ों का राजा है। बिलकुल नीले आकाश के नीचे छोटे-बड़े अनिगत पहाड़ों की बड़ी भारी सभा थी। सभासदों में से कोई कुछ बोलता-चालता नहीं था। उस चुपचाप बैठी हुई सभा के बीच में बहुत ही ऊँचा गिरिराज बड़ी ऐंठ के साथ बैठा हुआ समुद्र और पृथिवी पर हुक् मत किया करता है। उसके माथे पर धूप में चमकता है बरफ़ का मुकुट और कन्धों पर सतरङ्गे मेघों का दुपट्टा सबेरे की हवा में फहराता है। बड़ी देर तक हमने खड़े खड़े उस दृश्य को देखा। इसके बाद उसकी नमस्कार करके फिर आगे बढ़े। तिब्बत के बीच से हिमालय जितना साफ़ दिखाई देता है उतना और कहीं से नहीं। वहाँ की हवा में धूल-धक्कड़, धुआँ या पानी की भाप नहीं

रहती । श्राकाश में बादल फैलकर भी गिरिराज की नज़र से श्रोभल नहीं करते।

रास्ते में कई एक तिब्बती मदारी (ख़ानाबदोश) मिल गये। सुरा गौत्रों श्रीर भेड़ों को ये लोग उस रेगिस्तान जैसे मैदान में चराया करते हैं। हमने एक व्यक्ति से सुरा गौ का थोड़ा सा टटका दूध मोल लेकर पिया। यह देखकर वह हमारी श्रोर ताकने लगा। तिब्बतवालों को दूध पीने की श्रादत नहीं है। हमारे दूध पीने से उसे शक हुआ होगा कि यह कोई परदेशी है। लेकिन उसके कुछ पूछ-ताछ करने से पहले ही वेबकूफ ने कह दिया—'कुली बीमार हो गया है।' वेबकूफ की बात पर विश्वास करके वह फिर कुछ पूछे बिना ही श्रपने रास्ते चला गया। इस बार भी हम साफ बचे।

उस दिन रास्ते में दो गाँव मिले, लेकिन हम कहीं रुके नहीं। चलते-चलते ऐसी जगह शाम हो गई जहाँ टिकने के लिए कुछ नहीं था। भूख-प्यास के मारे परेशानी थी। मारे थकावट के आगे पैर नहीं उठता था। वहाँ हलके आँधेरे में खड़े-खड़े हम इधर-उधर देखने लगे कि शायद कहीं नदी का पता लग जाय। लेकिन नदी थी कहाँ ? परन्तु उस स्मान मैदान में बत्तख़ की सो बोली सुन पड़ी। किन्तु विश्वास नहीं हुआ। फिर कान खड़े करके सुनने की केशिश की तो वही शब्द सुन पड़ा। जिधर से शब्द सुन पड़ा था उसी की सीध में कुछ दूर चलने पर एक नदी के किनारे जा पहुँचे। एक तो रात के। पार जाने में किटनाई होने का डर था, दूसरे यदि उस पार पहुँच भी जाते तो आश्रय मिलने का भरोसा नहीं था, इसलिए वहीं रात बिताने का इरादा कर लिया। बहादुर नदी में से थोड़ी सी बरफ़ काट लाया। उस बरफ़ के।

खाकर ही प्यास मिटाई ऋौर सुखा हुआ मांस खाकर पेट भरा। लेकिन न मालूम क्यों, रात के पहले पहर नींद नहीं आई। हमें मिठाई बहुत श्रच्छी लगती है। कई दिनों से मिठाई खाना तो रहा दूर, ज़रा सी चीनी भी नहीं खाई थी। इसलिए मिठाई अथवा चीनी के लिए मन बहुत तरस रहा था। कहीं से ज़रा सी मिठाई मोल मिलने का भी तो उपाय नहीं था। तिब्बती लोग मिठाई खाते ही नहीं, फिर उसका रोज़गार क्यों करें। पिछले पहर सा जाने पर सपने में देखा कि माँ ने हमें खाने का लड्डू ब्रौर खीर दी है। बड़ी साथ से खा रहे हैं। लोकिन लड्डू अरुछे नहीं बने हैं। इतने कड़े हो गये हैं कि हाथ से दबाने पर इधर-उधर लुढ़क जाते हैं। इससे माँ पर कुछ नाराज़ होकर ज्योंही हमने 'नहीं खायँगे' कहकर लड्डुओं का हटाया त्योंही आँख खुल गई। देखा कि हम लड्डुओं के बदले बेवक़ूफ़ के जूते समेत पैर को खींच-खाँच रहे हैं। इधर दिन भी चढ़ रहा था। अब लाचार होकर आगे बढ़ने की तैयारी करनी पड़ी। बहादुर की मेहरबानी से एक प्याला चाय त्रौर भ्रुना मांस खाने का मिल गया। ऐसी जगह यही कौन लिये बैठा था ?

रास्ते का हाल नये सिरं से क्या लिखें ? उसका ते। वही सिल-सिला चला आ रहा था। गाँव भी एक ही ढंग के थे। रास्ते में और गाँवों में जिन लोगों को देखा उनमें भी कुछ नयापन नहीं था। लेकिन मैदान में एक जगह कई एक छोटे-छोटे खूब काले रङ्ग के तम्बू तने हुए दिखाई दिये। दूर से वे बहुत अच्छे जान 'पड़ते थे। बेवकूफ़ ने बतलाया कि तम्बू सुरा गों के चमड़े से बनाये जाते हैं। ति विकास में तीन तरह के आदमी रहते हैं—भले आदमी, किसान और मदारी।



भीम के दल का आदमी है या दुर्योधन के दल का ?

मदारियों का कहीं घर-द्वार नहीं होता। उनके जत्थे देश में इघरउधर विचरते रहते हैं। साथ में सुरा गौओं, भेड़ों, टहुओं और गदहों
के भुएड रहते हैं। सुरागीओं और भेड़ों का मांस तथा मक्खन तो
उनकी ख़ुराक है और उनके चमड़े से वे कपड़े का काम लेते हैं। इन
भेड़ों की मुलायम पशम कश्मीर और पेरिस को भेजी जाती है। राजा
और रईस जिस काश्मीरी शाल को जाड़ों में बड़ी शान से ओड़ते हैं वह
इन्हीं भेड़ों की पशम से बनती है। ये मदारी लोग तम्बुओं में ही रहते
हैं। इन लोगों की भी कई किस्में हैं। इन लोगों में ख़ूनी, डकैत और
चोर भी होते हैं। इन लोगों को मुसाफ़िरों की हत्या करने या गाँवों
को लूटने में ज़रा भी हिचक नहीं होती। तिब्बत की सरकार इन लोगों
से पेश नहीं पाती। यह हाल मालूम होने पर हमें भी डर लगा। ये
लोग कहीं उसी पेशेवाले न हों। लेकिन ये तम्बुओं के बाहर खड़े-खड़े
हम लोगों की ओर देखते ही रहे, किसी ने कुछ पूछताछ नहीं की। हम
लोग तिक जल्दी-जल्दी क़दम बढ़ाकर वहाँ से आगे वढ़ गये।

लेकिन भागकर जायँ कहाँ ? एक ख़ासा ऊँचा पूरा आदमी फुर्ती से हम लोगों की ओर सामने से आ रहा था। उसके कन्धे पर बड़ा सा धनुष था और तरकस में थे पैने तीर। महाभारत के युग का आदमी जान पड़ा। अब तक पहाड़ में कहीं छिपा रहा होगा। क्या जाने, आज किसलिए बाहर निकल आया है। वह हम लोगों के आगे आकर खड़ा हो गया। फिर उसने सबकी ओर कड़ी नज़र से देखा। उस समय हम भीम और दुर्योधन का नाम जप रहे थे। अगर वह उन दोनों दलों में से किसी पक्ष का होगा तो हमें छोड़ देगा। कहीं इतना लम्बा-चौड़ा आदमी होता है! मालूम नहीं हुआ कि वह भीम

के दल का था या दुर्योधन के पक्ष का । दुशल इतनी ही हुई कि हम लोगों से बिना कुछ कहे सुने वह अपनी राह चलता बना । बेनकूफ़ ने बतलाया कि यह मदारी था । तिब्बत के मदारी पायः ऐसे ही ऊँचे पूरे होते हैं । अब तक हम समम्प्तते थे कि हमारे पंजाबी ही पृथिवी में सबसे बड़े जवान होते हैं लेकिन अब देखा कि इनके मुक़ाबिले वे 'पर्वत के आगो राई' हैं । अभी यह दूर नहीं गया होगा कि एक और आदमी मिला । लेकिन इसके चेहरे पर भलमनसाहत थी । यह तकली पर पश्मम कातता चला गया । इसके साथ दे। सुरागौएँ थीं । रङ्ग-ढङ्ग से यह किसान जान पड़ा । किसान तो होगा ही, लेकिन किस चीज़ की खेती करता होगा ? यह तो बिना छाया और बिना पेड़-पौदों का रेगिस्तान है । बेवकूफ़ ने बतलाया कि गरमी के मौसिम में जै। की खेती होती हैं और पश्मम के तागे से किसान के घर की औरतें कपड़े बिनती हैं । बात कुछ अच्छी नहीं जान पड़ी । अजब आदमी हैं । अपने लिए आप ही कपड़े बिनते हैं !

हमारे चलने का अन्त नहीं है। एकाएक देापहर के वक्त रास्ते में ज़ोरों का तुफ़ान आ गया। उसके वेग का क्या कहना है। ऐसा मालूम हुआ कि यह तुफ़ान दूर के पहाड़ों को भी उड़ा ले जायगा। रास्ते में इसी तरफ़ दोनों ओर बालू के छोटे-छोटे टीले मिले जिन पर छोटे-छोटे दो-एक पेड़ थे। किन्तु विचित्रता यह थी कि उस आँधी में न तो बालू का एक कए ही उड़ता था और न पेड़ का पत्ता ही टेढ़ा हो रहा था। ऐसी अजब आँधी ज़िन्दगी में कभी नहीं देखी। रास्ते में एक किनारे बैटकर टीले की बालू और दक्ष की जाँच-पड़ताल करने लगे तो देखा कि अब हमको भी हवा नहीं लगती। यह देखकर सभी नीचे

बैठ गये और यों श्रांधी से बचाव हा गया। तिब्बत में कभी-कभी ऐसी भ्रुतही श्रांधी चलती है। इस श्रांधी का ज़ोर ज़मीन के ऊपर दो हाथ तक नहीं रहता— उसके ऊपर रहता है! रास्ते में दो बार श्रीर इसका सामना करना पड़ा था। तब ज़मीन में लेट जाने पर बचाव हुआ।

कोई डेढ़ घएटे में आँधी का ज़ोर घट जाने पर हम लोग फिर आगो बढ़े। कुछ दूर जाने पर एक नदी के किनारे पहुँचे। यह भी जमकर बरफ़ हो गई थी। इसलिए इसे पैदल चलकर पार कर लिया। लेकिन बरफ़ पर बार बार पैर फिसलकर गिरने से तीनों आदिमियों की बड़ी दुर्गति हुई। ख़चर के एक पैर में माच आ गई। टट्टूपर लकड़ी की काठी कसकर सवारी करने से उसकी पीठ में बड़ा सा घाव हा गया था। श्रब इन दो-दो बीमार चौपायों के लिए क्या किया जाय, कुछ समभ में न श्राया। जिस देश में मनुष्यों के लिए ही डाक्टर नहीं मिलता उस देश में पशुत्रों का डाक्टर कहाँ! लेकिन भूल गया था कि साथ में एक अजीव डाक्टर है। शाम के लगभग एक गाँव में पहुँ वते ही वेवकूफ़ टट् के लिए त्रोपिध माल ले श्राया। दवा की डिविया का उक्केन खोलकर देखा, उसमें जूते की पालिश थी। अब हाशियार डाक्टर की तरह घाव पर पालिश का लेप चढ़ाकर वह द्र खड़ा-खड़ा टट्टू की **उछल-कूद देखने लगा।** समभा में नहीं श्राया कि उस समय उस भूत को क्याकहूँ। उसकी चपटी नाक का स्रौर भी चपटी कर देने की इच्छा होने लगी। लेकिन वह इसलिए बच गया कि हमने उसे अपना मालिक बना रक्खा था। उस रात का एक सराय में जाकर टिके। श्रगले दिन कुछ श्रंधेरा रहते-रहते गठरी-पोटली बाँध-बूँधकर हम लोग वहाँ से रवाना हुए।

दिन भर चलने पर कुमा गाँव के पास पहुँचते ही शाम हो गई। थकावट भी आ गई। फिर भी गाँव के पास टिकने की हिम्मत नहीं हुई। कुमा गाँव में पशाम का ख़ासा कारबार होता है। वहाँ तिब्बती पुलिस की भी कमी नहीं है। अगर उन लोगों ने पहचानकर पकड़ लिया तब तो सब चौपट हा जायगा। इसके सिवा गाँव में घुसते ही एक अगैर मुशकिल हुई। यह थी पालतू कुत्तों की। हर एक घर के दरवाने पर बाघ की तरह तेज़-तरीर एक-एक कुत्ता बँधा हुआ। था। हम लोगों को देखते ही कुत्ते मारे गुस्से के इतने ज़ोर से भूँकने लगे कि कान के पदे फटे जाते थे। रास्ते के कुत्तों ने भी पीछा करके हमें खदेड़ा। उनसे छुटकारा पाने के लिए हम लोगों की एक तरह से भागते जाना पड़ा। इस पर एक कठिनाई ऋौर हुई। गाँव के कुछ आदमी उसी ओर से चले आ रहे थे। वे लोग हमारे सामने खड़े होकर सैकड़ों पश्न करने लगे। कुमा गाँव से बहुत द्री पर चिगाची नाम का नगर है। इन दोनों के दर्मियान कोई गाँव नहीं है-यह फ़िज़ूल बात भी उन लोगों ने कही। हमारे मालिक ने एक ही बात में उन सब के प्रश्नों का उत्तर दे दिया-"चिगाची में हमें ज़रूरी काम है।" अब उसने हमारी ओर मुँह करके कहा कि भटपट आगे बढ़े।। उसने अपने टट्टू की भी हाँक दिया। येा अवहेला की जाने से वे लोग हम सब पर नाराज़ है। गये। श्रागर थोड़ी देर तक श्रीर बातचीत की जाती ता शायद वे धौल-धप्पड़ भी जमा देते। लेकिन यहाँ तक नौबत नहीं आई। हम लोग फुर्ती से गाँव के बाहर चले आये। हम लोगों ने वह रात मैदान में ही काटी। ठएड श्रीर श्रन्थड में हमें जैसा कष्ट सहना पड़ा उसकी कहाँ तक कहा जाय।

इस गाँव के बाद रास्ता और देश और ही तरह का हा गया। छोटे-बड़े अनेक आकारों के पहाड़ों और ऊँचे नीचे रास्ते पर चलने लगे। मैदान में घास और पहाड़ों पर छोटे-छोटे पेड़-पौदे देखने से आँखों को तरी पहुँची। न जाने कब से इनकी नहीं देखा। तीन-चार बार अक्षापुत्र नद की पार करना पड़ा। भारतवर्ष में इसका भारी रूप देखने से डर के मारे दिल दहल जाता है। वहाँ उसका कैसा काला रङ्ग और कितनी गहराई है और यहाँ पर ते। उसमें एक तरह से जान ही नहीं है, आकार भी बहुत क्षीण है। तिब्बतवाले इसे पैरों पैरों पार कर लेते हैं। हम भी इसी तरह पार हुए। ब्रह्मपुत्र ही तिब्बत की असली नदी है। इसमें और भी कितनी ही नदियों का पानी मिल गया है। यह नद्मानस सरोवर से निकला है। बहुत इच्छा होने पर भी उस समय हम मानस सरोवर के दर्शन नहीं कर सके।

तिब्बत के मार्ग में जिस प्रकार गाड़ियाँ नहीं हैं इसी प्रकार वहाँ की निद्यों में नावें भी नहीं चलतीं। कोई चाहे तो वहाँ के रास्तों पर गाड़ी चला सकता है और ब्रह्मपुत्र में नावें भी। एक किठनाई ज़रूर है; उस देश में लकड़ियाँ नहीं होतीं। तब गाड़ी या नाव बनाई किस तरह जाय १ एक जगह देखा कि ब्रह्मपुत्र का पाट खासा चौड़ा है। वहाँ पर ठएड भी कुछ कम थी। पानी भी जमकर बरफ़ नहीं बन गया था। एक ब्रादमी लोगों को नाव में सवार कराकर इस पार से उस पार ले जाता था। किन्तु जिसमें लोगों को बिठाकर वह पार ले जाता था उसे नाव कहना ठीक नहीं। श्रगर उसे नाव न कहें तो फिर कहें ही क्या १ इतने देशों की सैर की है, लेकिन ऐसी चौकोनी चमड़े की नाव कहीं नहीं देखी। उस पर सवार होने में भी डर लगता था।

जौकोनी चमड़े की नाव

श्रगर तली फँस जाय ते। क्या है। हमारा मालिक बड़ा हिम्मती था। जब वह मुँह फ़ुलाकर उसमें सवार हो गया तब हम लोगों का भी जाना पड़ा। मल्लाह ने हमें आसानी से पार उतार दिया। तिब्बत इतना बड़ा देश है, फिर भी उसमें यही एक नाव चलती है। तिब्बत में बहुत से मन्दिर और मठ सरोवरों के बीच में हैं। उन मन्दिरों और ्मटों में केवल जाड़े के दिनों में ही मनुष्य पहुँच सकता है। जब सरोवर का पानी जमकर बरफ़ हा जाता है तब बरफ़ के ऊपर चलकर ही मनुष्य मन्दिर में पहुँच पाता है। ऐसे सरोवरों के बीच बने हुए दो-तीन मन्दिर भी हमने देखे थे। एक सरोवर में ता हमारी आँखों के अपागे ही दो यात्री डूबकर मर गये। कोई उनकी नहीं बचा सका। दोनों यात्री बरफ़ के ऊपर चलते-चलते सरोदर के बीच में कुछ दूर पहुँचे ही थे कि उनके बोभ्त से बरफ़ की तह टूट गई श्रीर वे उसमें गड़गप्प हा गये। उनके पैरों के नीचे पल भर में गड्ढा सा हुआ और वे उसमें गायब हुए। वहाँ उनके लिए हाथ-पैर हिलाकर बचाव करने की भी ते। गुज्जाइश न थी। पानी इतना ठएडा था कि उसमें गिरते ही हाथ-पैर अकड़कर सुन्न हो जाते थे। खुबर मिली कि वहाँ हर साल इसी तरह कितने ही त्रादमी मर जाते हैं।

उस दिन एक गाँव में पहुँचते-पहुँचते दे।पहरी हो गई। धूप इतनी तेज़ थी कि उसमें चलना किटन हे। गया। बीच-बीच में ऐसा जान पड़ने लगा कि अब जलकर भस्म हो जायँगे। हमारे यहाँ की जेट-बैसाख की दे।पहरी उसके आगे कोई चीज़ नहीं। लाचार हे।कर गाँव की सराय में टिकना पड़ा। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा था। किन्तु वहाँ के लोग निरा पानी नहीं पीते—केवल चाय पीते हैं। बहादुर ने चाय बनाई। लेकिन वह भी नसीब नहीं हुई। थे। ही देर में पतली चाय जमकर कड़ी बरफ़ बन गई। गरम चाय पीने जाकर बरफ़ से दाँत टकराने लगे। हम न समभते थे कि तिब्बत में ऐसी गरमी पड़ती होगी। घर के बाहर तथा भीतर तापमान का इतना अन्तर भी पृथिवी के सात आश्चयों में से एक है।

चाय के बरफ़ हो जाने का जिक्र करते समय चाय की ईंट की याद आ गई। ईंट को या तो धूप में सुखाकर कड़ा किया जाता है या आग में सेंक लिया जाता है। किन्तु किसी ने कभी सुना तक न होगा कि चाय की ईंट भी बनाई जाती है। हमने अपनी आँखों ऐसी ईंट देखी हैं और उबालकर उनका उपयेग भी किया है। तिब्बत में चाय की खेती नहीं होती—वहाँ ते। यह चीन से आती है। सुरागों के गोबर के साथ सुखी चाय की पत्तियाँ मिलाकर चीनी लोग ईंट बना देते हैं। यही ईंट तिब्बत को भेज दी जाती हैं। इन ईंटों का रक्ष कुछ कुछ बादामी होता है। तिब्बती लोग इन्हों को तोड़कर पानी में उबालते और पीते हैं।

इस गाँव में एक घएटे आराम करके आगे बढ़े। पहाड़ी देश हैं। निद्याँ तो न जाने कितनी पार करनी पड़ीं। रास्ते में कुछ भरने भी मिले। उनमें दो का पानी खासा गरम था। एक के पानी में नहा लेने से फ़ुंसियाँ मिट जाती हैं। लेकिन तिब्बती लोग तो नहाते धोते हैं ही नहीं, इसलिए इसका पानी लगने से अगर फ़ुंसियाँ बढ़ें भी ते। उनका क्या तुक्सान! हमके। उस पानी में नहाने की बहुत इच्छा हुई। नहा लेने से जूँ मर जातीं। कई मील आगे जाने पर एक उएडे पानी का चशमा मिल गया। उसका बफ़्रे की तरह उएडा पानी

ज़मीन फोड़कर बाहर निकलता ऋौर कई हाथ की दूरी पर एक गड्दे में साँप की तरह फिर पातालपुरी में समा जाता था। मानों वह नाग-कन्याओं को भूलने के लिए तैयार न था।

श्रव दिन इवते समय एक छोटा सा गाँव दिखाई दिया। इसके बाहर एक ठएडे पानी का भरना था। गाँववाले इस भरने का ही पानी पीते थे। देखा कि दो किसान उस भरने के किनारे बैठे-बैठे भेड़ की सूखी टाँग की छुरी से काटते श्रीर नमक मिलाकर खा रहे हैं। तिब्बती लोग कचा ही गांस खा जाते हैं, इसलिए वे उसका भूनने या जबालने के भंभट में नहीं पड़ते। मामूली तैार पर सुरागी या भेड़ का मांस ही उनकी ख़ुराक है। इस मांस का बाहर ठएडक में कई महीने रख छोड़ते हैं। ध्रुप और ठएड में रक्खे रहने से उसकी जो हालत होती है उसको न कहना ही अच्छा। उस आधे सूखे और त्राधे सड़े मांस के। तिब्बती लोग, किसी अच्छी चीज़ की तरह, तारीफ़ कर करके खाते हैं। तिब्बती लोग भील के किनारे से नमक बटोर लाते हैं। इसके लिए उन्हें पैसा-कै। इन नहीं करनी पड़ती। उनकी देखादेखी हम लोग भी खाने की बैठ गये। खाना-पीना खतम हाते ही शाम हा गई। इसके बाद दोनों तिब्बतियों के उठकर चल देने पर भारने के पास एक बड़े से पत्थर की श्रोट में हम लोगों ने रात बिताने का इन्तजाम किया।

दो दिन से हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वह चिगाची नगर का असली रास्ता नहीं है। सब लोग इस रास्ते से आते-जाते नहीं हैं। पकड़े जाने के डर से ही हम इस रास्ते से चल रहे थे। अब लाचार होकर असली रास्ते पर आना पड़ा। वह गाँव के पास

होकर ही चिगाची की त्रोर गया है। दूसरे दिन, सबेरा होने से कुछ पहले ही, उठ बैठे और गाँव की पार करके डरते-डरते श्रमली रास्ते पर आये। उस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। हवा नाम लोने को भी न थी। घना कुहरा फैला हुआ था। गुलूबन्द से नाक, कान और मुँह को ढक लिया; सिर्फ़ आँखें खुली रक्खीं। फिर भी ठएड दूर नहीं हुई। सोचा था कि उस समय हम लोगों की तरह और किसी को रास्ता चलने की गृरज़ न होगी लेकिन राजदृत के लिए समय-श्रसमय क्या ? बन्द्क़ और तलवार लिये हुए दे। डाकवाले टट्टर्क्नों पर डाक लादे हुए हमारे पास से तेज़ी से गुज़रे। अागे कुछ मुमाफ़िर भी बातचीत करते हुए चिगाची की त्र्योर जा रहे थे। रास्ते में साथी मिल जाने से बड़ी ख़ुशी होती है; लेकिन यह तो ऐसा देश है जहाँ मनुष्य की देखने से ही हमें डर लगता है। जान पड़ता है, अब गिरफ्तार हुए, अब डकैतों के हाथ मारे गये। डरते-डरते उन्हीं लोगों के पीछे चलने लगे। पूर्व दिशा में थाड़ा-थाड़ा उनेला होने लगा लेकिन कुहरे के मारे ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं पड़ता था। एकाएक हमारी दाढ़ी कुछ वज़नी मालूम होने लगी। मामले की समभाने के लिए तनिक सा पाथा भुकाते ही दाढ़ी से पट-पट आवाज़ हुई। अचंभे में आकर गुलूबन्द की हटाया और दाढ़ी पर हाथ फेरा ती देखा कि दाढ़ी पर बर्फ़ जमकर लटक रही है। यह क्या हो गया? ऐसा ता कभी सुना नहीं। दादी को पकड़कर हिलाते ही बर्फ़ भाइकर गिर पड़ी। हम इसका कारण हुँ दने लगे। अन्त में यह समभ में आ गया कि हमारी साँस के साथ निकली हुई भाफ ठएड के मारे दादी पर जम गई थी।



दाढ़ी में बर्फ़ जम गई है

इसके बाद चिगाची के पास आने पर एक बार यह भ्रम हो गया कि किस रास्ते से चलना चाहिए। बात यह थी कि एक जगह रास्ता दाहने स्त्रौर बायें दानों स्रोर का गया था। हम लोग बाई स्रोर कोई के।स भर तक गये; लेकिन समभ में न आया कि हम कहाँ की जा रहे हैं। इसी समय चिगाची को जानेवाले एक बटोही से भेंट हो गई। उसने हम लोगों को लौटकर उसी दाहनी त्रोरवाले मार्ग से जाने की कहा। हमको अपना साथी पाकर उसने बड़ी .खुशी ज़ाहिर की। वह हमसे हेल-मेल करने का बहुत उत्सुक हुआ। हमारा मालिक बेवकफ टट्ट पर सवार है। इतने बड़े त्रादमी के साथ वह किस तरह बात-चीत करे। इम कुली हैं और वह किसान है। इसलिए दोनों में खुब पटेगी। इसी लिए उसका इतना आग्रह हुआ; लेकिन हम डर गये। चेहरे से हमें भले ही न पहचान पावे लेकिन दो-चार बातें करते ही उसे हमारी असलियत का पता चल जायगा। बुरे फँसे। इसी समय हमको एक उपाय सुभा। भटपट दोनों हाथों से पेट दावकर रास्ते में एक जगह बैठ गये। बहादुर ने मामला भाँप लिया। उसने वेवकुफ को श्रावाज़ दी-"कुली के पेट में दर्द है; ज़रा टहरिए।" मालिक ने चिद्कर हमका गालियाँ दीं स्त्रौर टह् को रोक लिया। हम लोगों की कठिनाई को देखकर मुसाफ़िर त्रागे बढ़ गया। उसके चले जाने पर हम लोग फिर रवाना हुए श्रौर उसी दिन, सन्ध्यासमय, चिगाची पहुँच गये।

चिगाची तिब्बत के तीन-चार बड़े बड़े शहरों में से है। यहाँ पर ताशी लामा रहते हैं। दलाई लामा की तरह इनकी भी ख़ासी इड़ज़त है। हम अगले दिन जिस समय नगर की ख़ास-ख़ास जगहें देखते हुए चूम रहे थे उसी समय देखा कि ताशी लामा एक ख़ास क़िस्म की पालकी में बैठे चले ख़ा रहे हैं। उनके आगे-पीछे, अगल-बग़ल, ढाल-तलवार, बन्द्क और भाले लिये हुए घुड़सवार और पैदल सिपाही "हटो, बचो" कहते हुए चले जा रहे थे। हम लोग मारे डर के एक ओर हट गये और महाराज को जाने के लिए रास्ता देकर, जीभ निकालकर, खड़े हो गये। यहाँ पर ग्रीब लोग बड़ें का सम्मान इसी तरह करते हैं।

चिगाची कुछ बड़ा भारी नगर नहीं है। न्याँग नदी श्रीर ब्रह्मपुत्र के सङ्गम के कुछ समीप ही पहाड़ पर यह शहर आवाद है। शहर के क्या ते। बड़े र।स्तों ऋौर क्या गितयों में सब जगह धृत ऋौर कूड़े-कचरे के ढेर लगे रहते हैं। बड़ी गन्दगी है। इस गन्दगी की र्खींच-खाँचकर कुत्ते बस्ती में फैलाते रहते हैं। इससे शहर त्रीर भी बुरा लगता है। बस्तीवाले भी गन्दे श्रौर सुस्त हैं। शहर काे देख-भालकर मूर्ति के दर्शन करने के लिए इम एक मन्दिर में गये। मन्दिर के बाहर कई एक 'मानियाँ' रक्खी हुई थीं। तिब्बतियों का विश्वास है कि मानियों की घुमा देने से पाप कट जाते हैं। इसी से बेवक़ूफ़ ने मानियों को घुमाकर अपना पाप धो बहाया। बेवक़ुफ़ की देखादेखी हमने और बहादुर ने भी मानियों की एक एक बार घुमा दिया। मन्दिर में बुद्ध की बढ़िया मूर्ति थी। उसके आगे एक बहुत बड़ा दिया जल रहा या। ति<u>ब्बत में तेल तो होता नहीं,</u> इस्लिए दिये में पक्लन जलाया जाता है। इस दिये में पक्लन ही था। भीतर पक्लन के जलने की सुगन्ध महक रही थी।

मन्दिर के बाहर आकर शहर की सरहद पर चीनी लोगों का समाधिस्थान देखा। पहले इस शहर में बहुतेरे चीनी रहते थे।

तिब्बती लोग साधारणत: अपने मुदीं का अन्तिम संस्कार बीभत्स रीति से करते हैं। लामाओं की लाशें दवाइयाँ लगाकर मठ में पूजा के लिए रख ली जाती हैं। छोटे लामाओं और धनवान बड़े आदिमियों की लाशें समाधिस्थ कर दी जाती हैं सही, किन्तु उसमें बहुत ख़र्च करना पड़ता है। इसलिए साधारण श्रेणी के मुर्दे काट-क्रूटकर कौओं, गीधों और कुत्तों आदि को खिला दिये जाते हैं। तिब्बतवालों का विश्वास है कि गीध और कौने मुर्दे को खा लेते हैं तो उसका पुनर्जन्म होता है, इसी से ने लोग मुर्दे को एक बड़े से पत्थर पर फैलाकर रख देते हैं और फिर उसकी बोटी-बोटी काटकर गीध-कौओं को खिला देते हैं। इस भोज में सबसे पहले भुएड का सबसे बड़ा गीध खाने को पाता है। यह सब देख-भालकर किसी तरह रात काटी और तड़के लासा के लिए रवाना हो गये।

लासा नगर श्रव भी दूर था। लेकिन चिगाची के बाद से ही लासा का रास्ता .खूब चलने लगता है। काश्मीर और दार्जिलिङ्ग श्रादि विभिन्न प्रदेशों के सौदागरों के भुएड इसी रास्ते से पाल लेकर श्राया-जाया करते हैं। लासा के जितने समीप पहुँचते जाश्रो, उतना ही यह मालूम होने लगता है कि तिब्बत में भी श्रालू, मटर श्रादि की उपज होती है, जङ्गल में रङ्ग-विरङ्गे फूल खिलते हैं श्रोर हरे-भरे मैदान हैं। इस श्रोर छोटी-छोटी निद्याँ श्रोर पहाड़ बहुतायत से हैं। कई एक सरोवर भी हैं। इसी भाग में तिब्बत की सबसे बड़ी भील यामद्र है।

अब हम फिर न्याँग नदी के पुल से पार हे। कर लोगों के डर से बड़े रास्ते से न चलकर कुराह से ही चले। यह रास्ता कहीं पहाड़ के कपर, कहीं नीचे उतरकर, कहीं उपत्यका में हो चकर खाता हुआ गया है। बीच-बीच में दो-एक मन्दिर अथवा चोरतेंग हैं। मन्दिर में बिटियों के बड़े-बड़े ढेर लगे हैं। कौन जानता है कि उनके नीचे चोरतेंग की मूर्ति कब दब गई है। हमने भी कुछ बिटयाएँ फेंककर देवता को माथा भुकाया। उस दिन थोड़ा ही रास्ता तय कर पाये। खचर लँगड़ाने लगा। इधर कई दिनों से वह बहुत दुबला हो गया है। वह पेट भरकर खाता भी नहीं। हालत देखकर ऐसा जान पड़ा कि शायद वह लासा के रास्ते में ही हमारा साथ छोड़ देगा। उसने इतने दिनों तक हमारा साथ दिया है। हमारे लिए उसने बड़ी मुसीबतें भेली हैं। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। शाम को एक गाँव के पास पहुँचते ही वह मर गया। हम लोग थोड़ी देर तक उसके आस-पास चुपचाप खड़े रहे, फिर गाँव से चलते हुए। तब से हमें और बहादुर को उसकी कमी बहुत खलने लगी। उस पर जो बोभ लदा हुआ था वह हमें और बहादुर को पीठ पर लादकर चलना पड़ा।

वह रात गाँव के बाहर पहाड़ पर बिताकर हम जब रवाना हुए तब कुछ दिन चढ़ आया था। दो पहाड़ों को पार करके फिर ब्रह्मपुत्र पर पहुँचे। इस जगह को ब्रह्मपुत्र की उपत्यका कहते हैं। उसकी सुन्दरता का क्या कहना है। उपत्यका के बीच में नदी की माला और भाड़-भंखाड़ है और दूर सरहद पर धुएँ की तरह पहाड़ की दीवार है। रात इसी उपत्यका में बिताई। दूसरे दिन चलते-चलते यामद्रु भील के किनारे पहुँचे। उसे भील नहीं, छोटा सा समुद्र कहना चाहिए। उसका जल काँच की तरह साफ़ है, लेकिन उसमें तरङ्ग नाम लोने को भी नहीं। उसके शान्त स्थिर पानी में पहाड़ और नीले

यामद्रु भील का एक हिस्सा

स्राकाश की नीली छाया प्रतिबिम्बित थी। तली में तरह-तरह की, छोटी-बड़ी, मँभोली मछलियाँ खेल रही थीं। भील के किनारे बत्तकों की कृतार पंख फड़फड़ा रही थी स्रौर कीच लिपटी चोंच बढ़ाये हुए भूम रही थी तथा तपस्वी बगला ध्यान लगाये हुए था। खंजन की पूँछ के हिलने-इलने स्रौर जलिपि के गान ने देश की याद दिला दी। फिर देखा कि किनारे पर भाड़-भंखाड़ में गीदड़, भेड़िये स्रौर ख़रगोश स्रपने दाव-पंच दिखला रहे थे। वही दुमकटे चूहों का भुषड धूमता-फिरता, टहरता-चलता स्रापस में न जाने क्या बातें कर रहा था। शायद हम लोगों की ही चर्चा हो रही हो। भील के किनारे-किनारे ही हमारा रास्ता है।

श्रव बड़े रास्ते पर चले बिना गुज़र नहीं । लासा के जितने ही पास पहुँचते जाते हैं उतना ही हमें डर लगता है श्रोर ख़ुशी भी होती है। लासा के चारों श्रोर जासूस लोग दिन-रात चौकने रहते हैं, ख़ासकर चुसुल में। यदि इस जगह से निकल गये ते। फिर लासा पहुँचने में किटनाई न होगी! यहाँ पुलिस की कड़ी नज़र रहती है। प्राय: हर एक बटोही की जाँच-पड़ताल की जाती है। शाम के लगभग धड़कते हुए दिल से हम चुसुल में पहुँचे। पहुँचते ही चारों श्रोर से पुलिसवालों ने घेर लिया। वे लोग तलवार श्रोर बन्द्क लिये हुए थे। उनकी दृष्टि से कटे।रता प्रकट होती थी। एक सिपाही हमारी श्रोर घूरकर देखने लगा, लेकिन बेाला कुछ नहीं। फिर, न जाने क्यों, हम लोगों को श्रच्छी तरह बिना ही जाँचे छोड़ दिया। हम चाहते भी यही थे। पुलिस से छुटकारा पाते ही चटपट हमने चुसुल के बाहर श्राकर दम लिया।



दलाई लामा का महत्त-पीतला

सबेरे दिन भर चलते रहे। सामने पहाड़ ही पहाड़ थे। अन्त में एक गाँव में रात बिताकर फिर चल पड़े। कुछ पहाड़ों की पार करते ही दिन चढ़ गया। एक पहाड़ के ऊपर धुँधला सा एक नगर देख पड़ा। सोचा कि शायद यही लासा है। ख़ुशी से "लासा लास।" कहते ही बेवक़ूफ़ ने कहा—"यह लासा नहीं, द्रीपाँग मठ है। इस मठ में १०००० बौद्ध संन्यासी रहते हैं। ये लोग युद्ध करने में कुशल हैं। यह तिब्बत का सबसे बड़ा मठ है।" बेवक़ूफ़ की यह बात सुननें से हमारा हौसला पस्त हो गया।

अगले दिन एकाएक की नदी मिली। लासा नगर इसी नदी के तट पर आबाद हैं। .खुशी के मारे तिनक फुर्ती से नदी के किनारे-किनारे चलने लगे। यहाँ पर देश भी कुछ का कुछ हो गया। चारों ओर छोटे-छोटे जलाशय थे। बीच-बीच में खेतों में फ़सलों खड़ी थीं। रास्ते के इधर-उधर छोटे-छोटे मठ भी बहुत मिले। और पहाड़ों का क्या कहना है। एकाएक एक जगह पर नदी घूमकर दहनी ओर को ग्रुड़ गई है। उसके साथ ही रास्ता भी ग्रुड़ गया। नदी के इस मोड़ को तय करते ही दूर एक नगर का घुँधला सा चित्र हमें दिखाई दिया। मन मस्त हो गया। इस दफ़ा मन की बात को ग्रुँह से शकट नहीं किया। उस चित्र की ओर नज़र किये हुए हम फुर्ती से आगे बढ़ने लगे। लेकिन उस चित्र के साफ़ होने से पहले ही बीच में एक पहाड़ आ गया।

श्रव दिन इवने पर था। हम तीनों श्रादमी पहाड़ की चेाटी के ऊपर चढ़ने लगे। रास्ता धीरे-धीरे पतला होता जाकर एक जगह एक मन्दिर की श्रोट में छिप गया। यहाँ पहुँचने से पहले ही टट्टू का पैर फिसल गया। वह जो तनिक नीचे जाकर गिरा से। फिर नहीं उठा।

यही एक जानवर बचा था से। वह भी गया। इसके मरने का दुःख हुआ। लेकिन उहरने की वक्त नहीं था। शाम हो रही थी। टहू की लाश की ओर से दृष्टि हटाकर फिर पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। चेाटी पर पहुँचकर मन्दिर की बग़ल से घूमते ही सारा शहर सामने साफ़ दिखाई देने लगा। वहीं तो लासा है! नगर के एक ओर एक पहाड़ के ऊपर दलाई लामा का ऊँचा महल है—नाम है पोतला। वह शाम के धुँधले उजेले में मानो से। रहा है। मन्दिर से एक रास्ता उतरकर क्रमशः चौड़ा होता हुआ सीधा महल तक चला गया है। शहर में उस दिन जलसा था। रास्ते में भीड़ ही भीड़ थी।

हम तीनें। थके हुए परदेशी बटोही उस पहाड़ की चोटी पर खड़े-खड़े थोड़ी देर तक नगर की त्रोर आँखें फाड़कर देखते रहे। धीरे-धीरे शाम का अँधेरा शहर के ऊपर फैलकर उसे छिपाने लगा। अब अौर बाट जीहना व्यर्थ समक्तकर पीठ पर भारी बे। का लादे हुए हम तीनें। पहाड़ से उतरकर धीरे-धीरे शहर के रास्ते पर क्याने लगे।

इसके बाद जब बस्ती में पहुँचे तब देखा कि जलसे के नाच, गाने, रोशनी श्रौर श्रातशवाज़ी की चारों श्रोर धूम मची हुई है। लेकिन श्रब इन बातों से क्या ?